## varia et

### [द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण]

सङ्कलनकर्ता श्री स्वामी विद्यानन्द



प्रकाशक
योग वेदान्त फारेस्ट झकाद्मी
डिवाइन लाइफ सोसाइटो
पो० शिवानन्दनगर
जिला टिहरी-गड़वाल, (यू०पी०) हिमालय
१६६६

योग-वेदान्त फारेस्ट अकादमी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, शिवानन्दनगर के लिए श्री स्वामी कृष्णानन्द हारा प्रकाशित तथा श्री देवेन्द्र विज्ञानी हारा विज्ञान प्रेस, ऋषीकेश, जिला देहरादून (यू० पी०) में मुद्रित।

> द्वितीय (हिन्दी) संस्करण : १६६६ (१००० प्रतियाँ)

ि सर्वाधिकार सुरवित

प्राप्ति स्थानः

शिवानन्द पन्लीकेशन लीगः,

डिवाइन लाइफ सोसाइटीः,

गो० शिवानन्दनगरः,

जिला टिह्री-गढ़वाल (यू० गो०)

हिवालय ।

#### प्राक्थन

रे ग्राथम के गुरुबन्धु परम पूज्य श्री स्वामी विद्यानन्द राज द्वारा श्रवधानपूर्वक सङ्कलित कुछ स्तोत्र श्रीर ी इस पुस्तक के विषय में इन पंक्तियों को लिखते । वड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह भक्तिरसपूर्ण ांका अन्ठा सङ्कलन है। गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी ा को ये रचनाएं बहुत ही प्रिय थीं छोर वह इनकी रांसा किया करते थे। इस भजनावली की मुख्य विशेषता कि इसमें दिये हुए सारे भजन आदि गायन के लिए मनुकूल हैं कि इन भजनों से विलकुल अनिभज्ञ व्यक्ति के तर्ज का अनुसरण कर, बड़ी आसानी से गा सकता वर छोर ताल की सहायता से ये गाने वाद्ययन्त्रों के नी वड़ी सुगमता से गाये जा सकते हैं। श्री स्वामी विद्या-ती महाराज ने, जो संगीत-कला के प्रवीस हैं, अत्यन्त ता के साथ इन भंजनों की स्वर-रचना निर्धारित की है। गरण इस पुस्तक की उपादेयता बहुत ही बढ़ गयी है।

तन् १६६२ में श्री गुरुदेव की अनन्यभक्त श्रीमती गौरी रहन् केरल राज्य के अन्तगत कोलंगगोड के वेंगुनाड

राजमहल से अपने साथियों सहित हमारे आश्रम में आयी थीं। उन्होंने हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल मजन वर्ग में इन भजनों को गाते सुना और दो वातों से वे मुख हो गयीं, एक यह कि इन भजनों में उच्च कोटि का आध्यात्मिक भाव भरा हुआ है और दूसरी यह कि इनकी स्वर-रचना बड़ी मनो-हर है। इससे श्रीमती गौरी देवी ने इन भजनों को मलवालम् भाषा 'शिवानन्दा श्रम भजनावली' के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का भार अपने ऊपर लिया और वह मलया-लम् संस्करण उनके स्वर्गीय प्रिय भ्राता (पद्मनाथ रिव वर्मा राजा। की पुराय समृति में ७ अक्टूबर १६६२ की उनकी प्रथम पुण्य तिथि के त्रावसर पर प्रकाशित किया गया। उन्होंने उस पुस्तक की कुछ प्रतियाँ यहाँ आश्रम में रहने वाले मलयालम जानने वाले साधकों के उपयोगार्थ उपहार स्वरूप भी दीं।

कुछ समय वाद मद्रान के श्री वाई० रामकृष्ण प्रसाद तथा उत्तर प्रदेश के दो मक्त-श्रीमती रानी चन्द्रावती सिंह तथा श्रीमती रानी मेष राज्यलक्सी की दृष्टि उपर्युक्त 'श्राश्रम मजनावली' की एक प्रति पर पड़ी। उन्हें वह पुस्तक चहुत षसन्द शायी और उनकी इच्छा हुई कि उस पुस्तक के श्रांप्रेजी श्रीर हिन्दी संस्करण निकलें जिससे कि उत्तर भारत के तथा श्रांप्रेजी जानते वाले भक्तों और साथकों को यह उपलब्ध हो सके। इस प्रकाशन से श्रांख्य लोगों को श्री श्रांदि शङ्कराचार्य, श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र तथा ऐसे ही अन्यान्य साचात्कार प्राप्त व्यक्तियों और आध्यात्मिक पुरुषों की आत्मवीध कराने वाली कृतियों का लाभ सहज सुलभ हो सकेगा। इन तीनों उदार आत्माओं ने स्वेच्छा से अस्तुत पुस्तक के अकाशन का व्यय-भार वहन किया। निश्चय ही यह उनकी उदारता और महानता है।

इस सङ्कलन की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक भजन के पहले उसके अनुरूप श्लोक तथा अन्त में वैसी ही नामावली जोड़ी गयी है और इस प्रकार इस पुस्तक को सर्वजनसाधारण के लिए उपयोगी बनाने में यथेष्ट श्रम किया गया है। साथ ही सभी भजन, रलोक और नामावली का सर्वसाधारण की सरल भाषा में अनुवाद दिया गया है जो सङ्कीर्त्तन के समय साधकों में 'भाव' जागृत करने के प्रचित्तत पारम्परिक साधनों में एक मौलिक प्रयत्न है। इन भजनों के सङ्कलन तथा तैयारी में श्री स्वामी विद्यानन्द जी ने अमृल्य सेवा की है। अपनी इस निष्काम आध्यात्मिक सेवा के कारण आप श्रसंख्य भक्तजनों की कृतज्ञता के पात्र हैं। मृल कृतियों के वहुत उपयोगी अनुवाद प्रस्तुत करके श्री स्वामी विरजानन्द जी, श्री स्वामी रामानन्द जी तथा श्री स्वामी ज्योतिर्भयानन्द जी ने इस पुस्तक के प्रकाशन में अमृल्य सहायता दी है। नवीन परिवर्द्धित संस्करण में नचे रूप से आये हुए गीतों के हिन्दी हत और भाव तैयार करने तथा प्रथम हिन्दी संस्करण में छूटी हुई भूलों को सुधारने में श्राह्मिल भारत सर्व सेवा संघ, वारा-णसी के श्री ति० न० श्रात्रेय जी का श्रमूल्य योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रपने श्रातिव्यस्त जीवन से प्रतिवर्ष हुइ समय निकाल कर यहाँ की पुस्तकों के हिन्दी संस्करण तैयार करने में जो श्रम वे उठाते हैं, उसके लिए हम सच्चे हृदय से उनके श्राभारी हैं।

इस सङ्कलन को जनता के सामने प्रस्तुत करते हुए हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर तथा श्री गुरुदेव इन सब भक्तों को, उनके परिवार को तथा सबको दीर्घायुद्य, शान्ति, समृद्धि स्रोर परम श्रानन्द प्रदान करें। इस पुस्तक से सब पाठकों को परा-भक्ति तथा दिव्य श्रानुत्रह प्राप्त हो, यही हमारी सद्कामना है।

--स्वामी चिदानन्द

#### **ऋामुख**

भक्ति का अथं है निःस्वार्थ प्रेस । यह उस शब्द का अवरार्थ है। यह शब्द 'भज्' धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा अथवा गहरी रुचि । संस्कृत धात्वर्थ—'भज् सेवायाम' —है। अतः भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रीति, ईश्वर या उससे सम्बन्धित बातों में गहरी रुचि ।

अपने से भिन्न किसी वस्तुके प्रति प्रेम रखना सभी प्राणियों का नैसर्गिक स्वभाव है। हृदय से किसी से प्रेम किये विना, प्यार किये विना हम नहीं रह सकते; क्योंकि निश्चय ही एकमात्र परमात्मा का ही अस्तित्व है। मनुष्य का केवल एक अहङ्कार है, अभिमान है जो उससे भिन्न और दृष्टिगोचर होता है। सब के साथ एकस्त्य होने की प्रत्येक में आन्तरिक किन्तु अज्ञात इच्छा होती है, वही प्रेम है; क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि मनुष्य सब कुछ है, साचात् परमात्मा है। वह सब कुछ वाहता है। प्रेम अनुमृति का सन्देशवाहक है। प्रेम है ही पाने की इच्छा। उसकी पूर्ति का नाम अनुभृति है। किसी से प्रेम किये विना कोई रह नहीं सकता। 'विधाता ने इन्द्रियों को वाह्यमुखी बनाया है', और यह विधान यहाँ प्रत्येक पर

लागू होता है। मन ही प्रमुख ज्ञानेन्द्रिय है; क्योंकि मन ही विभिन्न इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान यहण करता है। मन न चाहे तो इन्द्रियाँ कुछ भी नहीं कर सकतीं।

परन्तु मन को चारों त्रोर उच्छृह्वलता से घूमने देना हमारी श्रपनी मूर्खता है। सन की विखरी किरणें संसार में दृष्टि तथा कर्णगोचर होने वाली ऋसंख्य वस्तुऋों की श्रोर श्राकृष्ट होती हैं श्रीर उन्हीं में रुचि लेती हैं। योगीजन इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यदि मन सर्वदा एक स्थान में केन्द्रित हो जाय तो उसमें अलौकिक शक्ति प्रकट हो सकेगी और वह कुछ भी बनाया मिटा सकता है। सूर्य-रश्मियों को काँच के द्वारा जब केन्द्रित करते हैं तो वे जला दे सकती हैं, किन्तु वे ही किरऐों यदि विखरी हों तो वह जला नहीं सकती हैं। यह या वह, किसी एक तत्त्व पर मन को एकाप्र करना होगा। मन को इधर से उधर कूदते नहीं रहना चाहिए। यही संसार की रीति है। एकामता के द्वारा मन को नियन्त्रित करके उसकी इस चक्रतता को रोकना होगा। एकाग्रता दो प्रकार से साधी जा सकती है,- किसी एक स्थान में केन्द्रित करें (भक्ति मार्ग) अथवा समस्त जगत् पर केन्द्रित कर (ज्ञान मार्ग)। विचारों की समाप्ति व्यष्टि की समाप्ति है, श्रीर यही परम तत्त्व की श्रनुभूति हैं।

मनुष्य किसी भी वस्तु पर मन को केन्द्रित कर सकता है। वह अपनी पत्नी या सन्तान पर भी अपना मन केन्द्रित कर सकता है, जैसा प्रायः आजकल होता है। ते किन इस प्रकार की एकाव्रता अथवा प्रेम यहाँ अभिष्रेत नहीं है। प्रापंचिक विषयों पर प्रेम या ध्यान वन्धनकारक है, जो जीव को जन्म-सरण के अनन्त चक्र में घसीटते हैं। यहाँ तो ईश्वर का ध्यान और ईश्वर के प्रति प्रेम अभिष्रेत है। यह निः स्वार्थ प्रेम चरम मुक्ति तक पहुँचने की सीढ़ी है।

परिपूर्ण साचात्कार के मार्ग में भावनाएं सामान्यतया बाधारूप मानी जाती हैं, परन्तु कुछ ही भावनाएं जीव के लिए वन्धनकारक होती हैं, अन्य कुछ भावनाएं तो उसे वन्धन-मुक्त करती हैं। ईश्वर-भावना सनुष्य के अन्दर बन्धनकारक भावना को उत्पन्न नहीं करती । वह विशुद्ध भावना है जिसमें ऐहिकता और विषयासक्ति का स्पर्श नहीं है। ईश्वर के प्रति वेषयिक प्रेम सम्भव नहीं है। ईश्वर और ईश्वर-प्रेम की धारणा विशुद्धतम भावनात्रों को जगाती है और ये भावनाएं उन दुर्भा-वनात्रों से कई गुना उत्तम हैं जो कि मनुष्य को दिन-रात श्रिभिमृत किये रहती हैं। जो व्यक्ति सब भावनाश्रों को रोक नहीं सकते, उन्हें कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिए कि विशुद्ध आवना रखें। यही भक्ति-मार्ग की दिव्य भावनात्रों का इस दृष्टि से महत्व हैं। ईश्वर का प्रेम उस प्रकार का नहीं होता जैसा पत्नी, सन्तान या सम्पत्ति के प्रति होता है। कई मक्त ऐसे होते हैं जो अपनी प्रापंचिक आसक्तियों को एकदम छोड़ नहीं सकते, वे यद्यपि ईश्वर को पुत्र, पिता, पति, मित्र त्रादि सांसारिक सम्बन्धों का रङ्ग देकर प्रेम करते हैं, फिर भी उसमें और इसमें बहुत अन्तर है।

तब ईश्वर के प्रति प्रेम हमें संसार से कैसे मुक्त करता है ? मनुष्य अहङ्कारयुक्त एक प्राणी है। उसका एकमात्र शत्र यह च्रहङ्कार है। वह समभता है कि विश्व की सभी वस्तुओं से वह एकदम भिन्न हैं। उसका दृढ़ विश्वास है कि उसे यह शरीर देकर समस्त विश्व से पृथक कर दिया गया है। उसके मन में यह निश्चय है कि वह शरीर ही है, भले ही इस वात से वह किसी प्रकार इनकार किया करे। जनभी वह 'मैं' बोलता है, तब वह अपनी ऊपरी छाल को ही निर्देशित करता है, अन्तस्तत्त्व को नहीं। कई अभागे वेदान्ती तक यही यानते हैं कि 'मैं बहा हूँ' का अर्थ 'यह शरीर ही बहा है'। 'मैं' को शरीर-भावना से पृथक् करना बहुत कठिन है। जब कोई कहता है कि 'मैं रामकृष्ण हूँ', तब उसका यही आशय है कि 'यह शरीर रामकृष्ण है।' शरीर को ही आत्मा समकते की इस भूल से कोई वचा नहीं है। इस ऋहं भाव का विनाश करना ही योग का लच्य है और भक्ति-योग इस यहं भाव या पायंक्य को निर्मूल करने की एक पद्धति है। वह मन के वैचित्र्य को मिटाती है और मनुष्य को विश्वात्म भाव से भर देती है।

भक्त कहता है—'हे प्रभु, में तेरा हूँ। सब कुछ तेरा है।
मैं तुमसे पृथक् वस्तु नहीं हूँ। मुममें कुछ भी कर सकने की

सामध्ये नहीं है। तू ही मुक्ते अपना साधन बना कर सब कुछ करता है। प्रभु, तू सबंत्र है, मैं चल भी नहीं सकता, स्योंकि तू सबंत्र है। मैं तेरे बदन पर चलता हूँ। अलग से जी नहीं सकता; क्योंकि तुक्ते में सबंत्र देख रहा हूँ। नर-नारी के रूप में और माने पर लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए चलने वाले बूढ़े के रूप में भी तू ही दिखाई देता है। तू सब कुछ बन गया। मुक्ते स्वतन्त्रता नहीं है। मैं तेरा दास हूँ। दास की दृष्टि ऐच्छिक नहीं हो सकती। वह वहीं कर सकता है जैसा प्रभु आदेश देता है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा तू ही कर रहा है। तू ही कर्ता है। तू ही कर रहा है। वू ही कर्ता है। तू ही भोक्ता है। मैं कुछ नहीं हूँ। तेरी इच्छा ही चलेगी।

यह प्रेम का उत्कृष्ट प्रकार है। यह दिन्य प्रेम है। अहंकार की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, क्योंकि सवंत्र हरि है। मन इन्द्रिय-विषयों के प्रित वृत्तियों के रूप में रूपान्तरित हो नहीं सकता; क्योंकि ईश्वर-भिन्न विषय कुछ है ही नहीं। किससे द्वेष किया जाय, किसे प्यार किया जाय? राग-द्वेष आखिर किससे? इसिलिए भक्त सवंदा प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हैं। उनका मन अन्य कुछ भी सोच नहीं सकता; क्योंकि सब कुछ ईश्वर है— 'यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः।' मन जहाँ भी जाता है, वहाँ समाधि का ही अनुभव पाता है; क्योंकि उसे वैषयिक सुख का कोई विषय ही नहीं मिलता। कण्-कण् में ईश्वर व्याप्त है। सारा संसार ईश्वर की सिहमा से परिपूर्ण है। साधु और

पापी, सन्जन श्रोर दुर्जन, भला श्रीर वुरा, मानव श्रीर पशु-सव ईश्वर के ही रूप हैं। तब मन उनसे दिन्यत्व हीन भावना से केंसे व्यवहार करे ? वहाँ मन समाधि पा लेता है। वह जागृत होता है, किन्तु उसके लिए कोई विषय नहीं है। यही समाधि है। विचारशून्य जागृति समाधि है, विषयशून्य ज्ञान समाधि है। यही परा भक्ति है। यह और वेदान्तिक साज्ञारमार एक ही है। वेदान्तिक साज्ञारकार श्रीर परा भक्ति ये दो नाम मात्र हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं, समान हैं। दोनों का परिगाम भी एक ही है, अहंतानाश अथवा मनोनाश। मन परिपूर्ण विषय के श्रमाव में रह नहीं सकता। ईश्वर, जो कि परम शक्तिशाली है, परम ज्ञानी है और परम आनन्दमय है, समस्त पृथ्वी और सारे ब्रह्माएड में व्याप्त है। वही धरती है, वही स्वर्ग है। वही माता-पिता है, वही भाई-वहन है। ईश्वर ही सारे प्रेम और आकर्षणों की, इच्छा और आकांताओं की समाप्ति (पूर्णता) हैं। सारी मनोवृत्तियों की वही मिक्किल है, श्चाश्रयस्थान है। वही प्राप्तव्य श्रादर्श है।

जय सर्वत्र हरि का अनुभव होने लगता है, तय वैपथिकवृत्ति नष्ट हो जाती है। ऐन्द्रिय विषय दिन्य आनन्द में वदल
जाते हैं। पत्नी अब वासना का विषय नहीं है और नधन
ऐसी सम्पत्ति है जिसका सक्चय किया जाय। जो भी है ईश्वर
है और ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है। सब पूजनीय हैं। श्री
कृत्या ने उद्धव से कहा—'गधा, कुत्ता और चाग्डाल सव प्रणाम

करने योग्य हैं; क्योंकि सब ईश्वर हैं।' यह और 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म'—दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अन्तर नहीं हैं।

श्री कृष्ण की रासलीला में समाधि के दोनों प्रकार के चित्र मिलते हैं। प्रथम गोपियाँ देखती हैं कि सब कहीं कृष्ण ही कृष्ण हैं। यह सविकल्प समाधि के समान है। बाद में वे स्वयं अपने को भी कृष्ण ही समम्भने लगती हैं। यह निर्विकल्प समाधि के समान है, जहाँ 'अहं' विनष्ट हो जाता है। भक्तों के लिए श्रीमद्भागवत परम-पृष्य प्रन्थ है। उसमें भिन्न का विकास करने वाले विभिन्न रसों और प्रसंगों का चित्रण है।

'मन का नियन्त्रण करो, ऋहं का नाश करो'—यह सभी योगों का सार है। नाम कुछ भी हो. किन्तु सभी योगों का एकमात्र उद्देश्य है 'मन और ऋहं का नाश'। यही भिक्तयोग का भी आदर्श है जो कि बहुत मधुर है और जिसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। भावनाओं को मिटा देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जंगल में जा बैठने की। इतना ही करना होगा कि भावनाओं को ईश्वर की और मोड़ें और संसार में उसी (ईश्वर) की उपस्थिति देखें। इस प्रकार भिवत आत्म-प्रेम की ही प्रतिच्छाया है जिसका उद्घोष उपनिषदों ने किया है। केवल नाम अलग-अलग हैं। कोई उसे आत्मा कहता है, दूसरा ईश्वर कहता है। नाम का महत्व नहीं है, महत्व है भाव का। आत्मसमर्पण भिनत का सर्वोच्च रूप है। आत्मसमपण का अर्थ है 'अहं' का या प्रथक् व्यक्तित्व का समर्पण। तब यह वेदान्तियों का परम तत्त्व ही बच रहता है। इस भाँति वेदान्त और परा-भक्ति में कोई अन्तर नहीं है। किसी भी दशा में दोनों के अन्दर 'अहं' नहीं रहता है। भक्त अहं का समर्पण करता है और वेदान्ती उसका निराकरण। उनका आदर्श समान है। कोई चावल खाये या गेहूँ, दोनों बरावर ही हैं। दोनों का हेतु भूख मिटाना ही है। इसमें कोई भगड़ा नहीं है। आप चाहे भक्ति का अनुसरण करें, चाह वेदान्त का, परिणाम तो एक ही है 'अहंता का नाश'। यही सत्य है।

भक्ति दो प्रकार की है। निम्न श्रेणी का भक्त मानता है कि उसके अपने आपके अतिरिक्त अन्य सब उछ ईश्वर है। वह सममता है कि वही एक है जो ईश्वर नहीं है और शेप सब ईश्वर है। यह निम्न प्रकार की भक्ति है और इसमें अहं के कारण अन्तिम अनुभूति में बाधा पहुँचती है। उन्नत श्रेणी का भक्त मानता है कि यह स्वयं ईश्वर में समाया हुआ है और उसका पृथक अस्तित्व नहीं है। उसके अहं का पूर्णतः उन्मृत्तन हो जाता है और यह परा-भक्ति की अथवा वेदान्त की अनुभूति है। इसमें उसकी भावनाएं रुक जाती हैं और वह शानत स्तब्ध सागरवत् हो जाता है जिसमें तरंगें नहीं उठती हैं। उसका मन शान्त हो जाता है जीर विस्तत्व सत्य में लीन हों उसका मन शान्त हो जाता है जीर विस्तत्व सत्य में लीन हों जाता है। यह भक्ति की अन्तिस परिश्वित है जिसका अनुभव जाता है। यह भक्ति की अन्तिस परिश्वित है जिसका अनुभव

वृन्दावन की गोपियों और गौरांग महाप्रमु जैसे पहुँचे हुए भक्तों को हुआ था।

ईश्वर के प्रति प्रेम निष्काम होना चाहिए। ईश्वर-प्रेम के पीछे कोई प्रापंचिक हेतु नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह प्रेम काम श्रीर साया का ही रूपान्तर होगा। त्रात, जिज्ञासु श्रीर श्रर्थार्था-सब सकाम भक्त हैं। उन्हें भक्ति का उत्कृष्टतम फल नहीं भिल सकता है। वे सांसारिकता में विश्रान्त हुए हैं। केवल ज्ञानी भक्त ही, जो निरुद्धिग्न शान्ति की महिमा और उदात्तता से छोतप्रोत है, वारत विक निष्काम भक्त है। सर्वोत्तम प्रकार का भक्त वह है जो ईश्वर से छुछ नहीं चाहता। वह केवल ईश्वर को चाहता है। वह कहता है- 'हे प्रभुः में तुमे चाहता हूँ ; श्रीर कुछ नहीं चाहता। तू सबेमूल है, सर्वाधार है; तब तुके पा लेने के बाद, मुके पाने के लिए और क्या रह जाता हैं ?" गेहूँ जब सिल गया तब रोटी, परांठा. हलवा आदि उसके सारे प्रकार मिल गये। स्वर्ण के प्राप्त होने पर सारे आभूषण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जब ईश्वर को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। सकत ईश्वर में लीन हो जाता है। वह आनन्द-सागर में निमरन हो जाता है। वह अमृतिसिन्धु में स्नान कर चुका है। उसने अमरता का नवनीत आकरठ पान किया है। वह आप्तकाम हो गया, क्योंकि उसने ईश्वर पा लिया।

उन्नत श्रेणी के भक्तों का पठनीय प्रनथ है 'श्रीमद्भागवत'। इसमें संन्यास, भक्ति और ज्ञान के आदर्शों का वर्णन सर्वथा निद्रीप रूप से किया गया है। यह पुराण, सामान्यतया पुराण

जो स्वरूप माना जाता है उमसे बहुत उत्कृष्ट,—हिन्दुओं कें भक्तिपरक साहित्य का सार है। वह हरि-प्रेमियों की निधि है। वह दिव्य ज्ञान का अन्थ है। वह नैष्कर्मता का प्रतिपादन करता हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य (गौरांग) इस भ्रन्थ को भारतीय आध्यात्मिक रचनाओं में सर्वीत्कृष्ट मानते थे। शुद्ध आध्यात्मिक धर्म का वह एक महान् प्रमाण प्रन्य है, जो धर्म, अर्थ और काम का नहीं, वरन साचात् मोच का साधन है। जो लोग उसके अन्दर न्यूनताओं और दोषों को ही खोजने जाते हैं. उनको भी मोह लैने की सामर्थ्य उसमें है। वह सम्पूर्ण अन्थ भ का, वैराग्य और ज्ञान के उन्नत विवेचनों से लवालव भरा हुआ है। जड़ भरत, ऋषभ देव, अवन्ती के बाह्मण ने संन्यास और ज्ञान का जो आदर्श प्रस्तुत किया; घुव, प्रह्लाद और अम्बरीय ने भक्ति का जो आदर्श दिखाया, नारद, कपिल ने जो दशन प्रस्तुत किया और इन सबसे वढ़ कर भगवान श्रोकृष्ण ने श्रपने पर्म भक्त शिष्य उद्धव के सामने जो उपदेश दिया और जो अमर जीवन दिसाया, इन सवका हार्द श्रीसद्भागवत है।

भक्ति के विषय में वितरहावाद करना या उसे गलत श्रथ में प्रस्तुत करना शोचनीय श्रपराध है, क्योंकि ईश्वर-प्रेम, ईश्वर-पूजन और ईश्वर से एकात्मता की प्राप्ति सब धर्मों का ही श्राशय है। अखण्ड श्रानन्द की जो उत्क्रप्ट कल्पना है, वह केवल सेवा श्रौर पूजा ही नहीं है, परन्तु उस परमात्मा से प्रेममय एकात्सता है। मुक्ति के साधन के रूप में भक्ति पर जोर देने का यह तात्पर्य नहीं है कि मानवता की सेवा श्रीर प्रीति को दुर्लस्य किया जाय। चूंकि सब कुछ ईश्वर हीहै. अतः जो मानवता की सेवा करता है, वह ईश्वर की सेवा करता है, जो प्रतिवेशी (पड़ोसी) से प्यार करता है, वह ईश्वर से प्यार करता है। भक्त विश्व के प्रत्येक प्रांगी से एकरूप होता है, सारी सृष्टिको ईश्वर की ही प्रतिकृति सममता है श्रीर यह श्रद्वीत साचात्कार से किसी भी रूप में न्यून नहीं है। जो लोग ईश्वर से वास्तव में प्रेम करते हैं, वे विषथगासी नहीं हो सकते, विनाश को नहीं प्राप्त होते। पापी और शूद्र का भी साज्ञात्कार की भव्य उन्नत श्रवस्था तक उत्थान हो सकता है। ईश्वर की दया अपरिसेय है। ईश्वर उनकी बुद्धि को निर्मल बनाता है और हर समय उनका ध्यान रखता है। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीर भागवत इस तथ्य के निद्शेक हैं। भक्त को ईश्वर का पथ-प्रदर्शन प्राप्त होता है और उसे ज्ञान-प्रकाश मिलता है जिससे परम पद की प्राप्ति होती है।

--श्री स्वामी कृष्णानत्व

ईश्वर के नाम का गायन करना भक्ति का ही एक प्रकार है। इ वहुत ही स्वाभाविक है तथा प्रारम्भिक अवस्थाओं में पय-पदार्थों से मन की अलग कर ईश्वर-साझात्कार की ओर प्रसर होने के लिए सर्वोत्तम साधन है। हम सभी अज्ञान निमग्न हैं तथा आवेगात्मक इन्द्रियों और वन्दर के समान तो मन के कारण प्रतिक्ण भटकते रहते हैं। मसुख्य विपय-गों की खोज के पीछे अन्धाधुन्ध रूप से पढ़ जाता है तथा ति के अनेकानेक थपेड़ों के लगते से वह (उपनिषद् के शब्दों कहें तो) यह समक्ष जाता है कि प्रेय एक वस्तु है और शे दूसरी वस्तु है। अत्र वह परमात्मा से रक्षा की माँ गा है। यही भक्ति का समारम्भ है।

तालयद्ध स्वरों से विशेष आकृति का निर्माण होता है। यह । कल्पना नहीं है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशेष जित है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित किया गया है कि घटनि के द्वारा विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण है। अतः यह विश्वास करना तर्कसंगत है कि ईश्वर के भन्न नाम मानस पटल पर विभिन्न चित्रों का निर्माण करते

हैं। सतत जप के द्वारा जाएक के मन पर गम्भीर छाप पड़ती है जिससे वह अन्ततः ईश्वर के दर्शन करता है। ईश्वर के नाम में अथाह गहराई, अतीव माधुर्य तथा अनुपम आकर्षण है। यह सीमित बुद्धि की पहुँच से परे हैं। यह केवल अनुभवगम्य है। संगीत सर्वप्रथम स्नायुत्रों की प्रफुल्लित करता है, उनमें सामञ्जस्य लाता है तथा मन पर रहस्यमय प्रभाव डालता है। सच्चा भक्त भात्र-विभोर हो उठता है। ईश्वरं का नाम आनन्द-मय है। उसका कीतन करने पर मन उसके आनन्द में विलीन हो जाता है। आनन्द में वह अपने आई भाव को खो देता है। वह त्रानन्द से एक हो जाता है। ईश्वर तथा उसका नाम एक ही है। ये दोनों अभेच हैं। जहाँ ईश्वर के नाम को गाया जाता है वहाँ ईश्वर का निवास है। सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। ईश्वर का नाम कामुक मन को शुद्ध बनाता तथा मनुष्य को विश्वातम चैतन्य तथा ईश्वरत्व की श्रोर लैं जाता है।

कीर्तन अथवा ईश्वर की लीला का गान करना अथवा भगवद्नाम संकीतन भक्तियोग का अंग है। प्रत्येक नाम एक विशेष भाव का वाचिक स्वरूप है। वह भावना की वस्तु चाहे जो भी हो, स्थूल अथवा सूदम, काल्पनिक अथवा सत्य, नाम उसके साथ अवश्यमेव सम्बन्धित रहता है। नाम-जप द्वारा नाम से सम्बन्धित वस्तु की अभिव्यक्ति होती है तथा मन में उसकी गहरी छाप पड़ती है। नाम परभात्मा की शाब्दिक प्रतिमृतिं है। उस परमात्मा की विभिन्न समयों अथवा देशों में विभिन्न नाम-रूप से जाना जाता है। वह परमात्मा श्रातीः है श्रीर सामान्य मनुष्य के लिए सीमित मन से परे की वर को शहरण करना श्रासम्भव है। श्रातः वे श्रासीम को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रतीक तथा विभिन्न नाम-रूप वद्द रहते हैं, परन्तु एकमेव सत्य बना रहता है। प्रारम्भ में विभिन्नामों में तथा उनसे सम्बन्धित वरतुश्रों में विभिन्नता रह है, परन्तु ईश्वरीय चैतन्य के जागरण होने पर किसी प्रव का भेद नहीं रहता। श्रापरोत्त ज्ञान के द्वारा परमात्मा ही नाम में श्रामिव्यक्त होता है, क्योंकि सारे नाम-रूपों का श्राधार वह एक ही परमात्मा है जो विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों में, विभिन्न समयों श्रीर देशों में. विभिन्न नाम-रूपों द्वारा श्रामिव्यक्त समयों श्रीर देशों में. विभिन्न नाम-रूपों द्वारा श्रामिव्यक्त ता है।

कितन के महत्व का एक दूसरा भी कारण है। मतुष्य भावनात्मक प्राणी है। वह संसार की वस्तुओं से प्रेम किये विना नहीं रह सकता। प्रारम्भ में उसका प्रेम काम के रूप में रहता है जो शुद्ध ईश्वरीय प्रेम नहीं है। वह मधुर संगीत सुतना चाहता है, सुन्दर वस्तुओं को देखना चाहता है तथा विभिन्न मनोरखनों को पसन्द करता है। संगीत से पापाणवत् कठोर हदय भी पिघल जाता है। मनुष्य के हृदय को शीव्र परिवर्तित करने के लिए सबसे सुलभ वस्तु यदि कोई है तो वह संगीत करने के लिए सबसे सुलभ वस्तु यदि कोई है तो वह संगीत ही है। कीतंन-भक्ति में इसी उपाय को प्रयोग में लाते हैं; परन्तु इसमें प्रेम को विषय पदार्थों में लगाने के स्थान में उसे हटा

कर ईश्वर की श्रोर प्रवृत्त किया जाता है। मनुष्य की भावनाएं ईश्वर की श्रोर लगायी जाती हैं तथा उसका संगीत-प्रेम भी नष्ट नहीं होता। यदि उसके संगीत-प्रेम को अचानक नष्ट कर दिया जाय तो वह पूर्णता-प्राप्ति में विफल रहेगा। कीर्तन मधुर तथा सुखद है श्रौर यह हृद्यं को सुगमतया परिवर्तित कर देता है। शुक महर्षि कीतेन भक्त के उदाहरण हैं। राजा परीचित को भागवत सुनाते समय वह भाव समाधि की श्रवस्था में थे। भागवत माहात्म्य में ऐसा वर्णन है कि जिस समय श्री शुकदेव जी मगवान की महिमा का गान कर रहे थे उस समय स्वर्ग से देवतागण उतर आये तथा विभिन्न स्वर्गिक वाद्यवन्त्रों के साथ की र्तन में भाग लिये। नारद अपनी वीगा बजाते थे तथा इन्द्र अपनी मृदङ्ग और प्रह्लाद भाँभ बजाने लगे तथा भगवान् शिव नृत्य करने लगे। भगवान् नारायण भी वहाँ उपस्थित थे। वे सभी भाव-विभोर हो उठे थे।

कीर्तन करते समय भक्त ईश्वरीय आव से विभोर हो उठता है। वह ईश्वर प्रेम में अपने को खो देता है। भक्त ईश्वरीय नाम के गायन में सदा संलग्न रहता है, उसकी मिहमा के वर्णन करने में निरत रहता है। ईश्वर को प्राप्त करने के समस्त साधनों में कीर्तन सबसे सुगम है। गृहस्थों के लिए भी कीर्तन सबसे अधिक उपयुक्त है। यह मन को सुख प्रदान करता और साथ ही हृदय को शुद्ध बनाता है। कीर्तन सम्भवतः सबों के लिए सुगम तथा अनुकूल है। कहा गया है कि कलियुग म

ì

एकमात्र संकीतन ही सर्वोत्तम योग है। 'कतौ केशव कीर्तनात' —इस युग के लिए कीर्तन ही सर्वोत्तम मार्ग माना गया है।

संगीत सभी प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोगों को आकृष्ट करता है तथा सवों के हृदय को जीत लेता है चाहे वे मानवी स्तर से नीचे हों अथवा उपर । देवगण संगीत से शीम प्रमन्न होते हैं, फिर मनुष्यों का क्या कहना! मधुर संगीत हारा पशु भी वशीभृत तथा मोहित हो जाते हैं। संगीत के लिए श्वास पर नियन्त्रण की वहुत हद तक आवश्यकता है, अतः इसको हठयोग साधना का भी एक अङ्ग मानते हैं। संगीत में श्वास गम्भीर तथा पूर्ण रूप से लेते हैं जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं तथा उधिर भी साफ होता है। इसके अतिरिक्त संगीत के विभन्न स्वरों के अनुसार सूदम शरीर में कुण्डिलिनी के वक है। संगीत के हारा सूदम नाड़ियों की शुद्धि के कारण मन को है। संगीत के हारा सूदम नाड़ियों की शुद्धि के कारण मन को हो सुख तथा शान्ति नहीं शाम होती वरम यह योग-साधना में सिहायता प्रदान करता है।

संगीत योग के विषय में एक अद्भुत बात यह है कि इससे केवल गायक का ही मन नियन्त्रित नहीं होता वरन् जो भी इसका श्रवण करते हैं उनका मन भी शान्त, स्थिर तथा मुखी होता है। सम्भवतः यही कारण है कि तुकाराम, कवीरदास, भीरा-वाई, श्री त्यागराज तथा अन्य सन्तों ने अपने उपदेशों को संगीत में व्यक्त किया था। सांसारिकता रूपी-सूर्प मानव-हृदुव की बड़ी ही सतकतेता से रखनाली करते रहते हैं, किन्तु मधुर संगीत के द्वारा समुन्नत विचार आसानी से हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। संगीत योग अनायास ही राजयोगियों के वित्तवृत्ति-निरोध को प्रदान कर देता है। संगीत अथवा संकृतिन भक्ति-योग का आवश्यक श्रङ्ग है। संकीतन तथा मक्ति श्रविभाज्य है। इस भाँति जब मन स्थिर तथा शुद्ध हो जाता है, तब वह नाद में विलीन हो जाता है तब ज्ञान-नेत्र खुल जाते हैं तथा संगीत योगी योग-सिद्धि अथवा समाधि को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सारे संगीत प्रणव अथवा अ)३म् की ही अभिव्यक्ति हैं।

संगीत स्नायिक उत्तोजन अथवा इन्द्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। यह वह योग-साधना है जो आपको आत्मसाजात्कार के लिए समर्थ बनाती है। सारे संगीतज्ञों तथा संगीत-संस्थाओं का यह अग्रिम कर्तन्य है कि वे संगीत के इस महान् आदर्श तथा उसकी पुरातन शुद्धता को बनाये रखें। त्यागराज और पुरन्दरदास जैसे सन्तों ने इस पर बारम्बार वल दिया है। उन्होंने अपने त्याग और मिक्तमय जीवन के द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि संगीत को योग समम्भना चाहिए तथा सन्चे और आत्मोद्रोधक संगीत का आस्वादन वे ही सुचार हर से कर सकते हैं जो संगीत का अभ्यास आत्मसाचात्कार की साधन के हर में करते हैं।

श्रव हमें यह माल्म हो चुका है कि संकीर्तन श्रथव संगीत- योग का महत्व क्या है। यही कारण है कि श्री स्वामं शिवानन्द जी महाराज ने, जो स्वयं संगीत-प्रेमी तथा संकीर्तन-भक्त थे. आश्रम के जीवन में नाम-संकीर्तन को प्रमुख स्थान प्रदान किया। योग-वेदान्त आरख्य अकादमी में कर्म, योग, वेदान्त विभागों के अतिरिक्त संकीर्तन विभाग भी कार्य कर रहा है जिसके श्रध्यन्न हैं श्री स्वामी विद्यानन्द जी महाराज। स्वामी विद्यानन्द जी भक्त तथा संगीत के सच्चे प्रेमी हैं। वह दम्भ तथा बाह्य प्रदर्शन से रहित हैं। उनकी एकमेव लगन संगीत ही है। वह अधिकारपूर्वक वीखा वजाते हैं। यदि यह चाहते तो कलाकार के नाते संसार में बड़ा उच्च स्थान प्राप्त करते; परन्तु कला तथा कलाकारों की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। सच्चे साधकों के लिए वह सदा दया से पूर्ण हैं। निष्काम्य सेवा की भावना उनमें इतनी तीव है कि अपने दुर्वल शरीर पर श्रम का अधिक भार डाल कर भी वह बहुवा घएटों तक छात्रों को बीए। तथा संगीत की शिचा देते रहते हैं। अपने छात्रों के हृदय में संगीत-योग के प्रति दिलचस्पी उत्पन्न करने तथा सच्ची निष्ठा लाने के लिए वह

हार्दिक प्रयत्न करते हैं तथा नित्यप्रति दयापूर्वक उन छ।त्रों की सेवा में तैयार रहते हैं। संगीत-शिक्षा देने की उनकी कला अनुपम है। वह छात्र में संगीत के प्रति निष्ठा तथा आत्म-विश्वास का सञ्चार करते हैं। प्राग्म्भ में राग-स्वरूप की रूप-रेग्वा यतलायी जाती है तथा उसके अनन्तर कीर्तन-संगीत सिखाया जाता है, जिससे साधक रागों को समक्ष पाता है तथा भाव के प्रति आकृष्ट होता है जो संकीर्तन योग के लिए आवश्यक है। इस सहज उपाय को उन्होंने अपने विद्यागुरु भी पी० श्रीनिवास अय्यर, दिच्या के सुविख्यात संगीतज्ञ, से सीखा है।

वर्तमान कीर्तन संग्रह का श्रेय स्वामी विद्यानन्द जी को ही प्राप्त है। भक्ति भावात्मक संगीतों के संग्रह की आवश्यकता थी जिससे कि आश्रम के साथक ही नहीं वरन अनेकानेक भक्त, भजन मण्डलियाँ, दिव्य जीवन के सदस्य तथा शाखाएं उनसे लाभ उठा मकें तथा इसके फलस्वरूप जनता में धार्मिक चेतना का सख्चार हो। इसी उद्देश्य को दृष्टिकीण में रखते हुए इस पुस्तक में संस्कृत, हिन्दी, तामिल आदि भाषाओं के चुने हुए मुख्य कीर्तनों को एकत्र किया गया है।

प्रथम संस्करण में लोगों ने इतना उत्साह दिखलाया छौर वह इतना लोकप्रिय हुआ कि हमें शीच्र ही यह द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। यदि साधकों को करुणामय भगवान् की सत्ता की श्रमुभूति में श्रम्प मात्र भी सफलता प्राप्त हुई तो इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्देश्य पूर्णतः सफल हुआ समिभए। इस पुस्तक से साधकगण संगीत की प्राचीन परम्परा को बनाए रखते हुए इसका श्रमुभव कर सकते हैं कि आधुनिक कलिसंवप्त जीवन में नाम-कीर्तन की श्रमेचा कोई भी सुगम साधन नहीं जो ममुप्य को श्रमृतत्व की श्रोर ले जाय।

हरि ॐ तत्सत्

--श्री स्वामी माधवानन्द

# संगीत — ईश्वर-सादात्कार का अनुपम साधन (ब्री स्वामी विद्यानन्द)

सर्व खिल्वदं ब्रह्म—यह सब वास्तव में ब्रह्म ही है, यही है वेदानत की घोषणा, यही है प्राचीन भारतीय क्रृषियों की शाश्वत एवं नित्य उक्ति । इस विशाल विश्व के समस्त पदार्थों तथा प्राणियों में सत् व्याप्त है और इस सत्य का साज्ञातकार करना ही मानव जीवन का लच्च है । विभिन्न साधनों से एक ही लच्च प्राप्त किया जाता है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विभिन्न सरिताएं एक ही सागर की ओर प्रयाण करती हैं। कला के विभिन्न रूप अपनी शुद्ध अवस्था में जीवन-लच्च के साज्ञात्कार के लिए विभिन्न साधन हैं । सभी कलाओं में मुख्य पाँच कलाएं भारत के प्राचीन क्रृषियों द्वारा आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए ही विकसित की गयी हैं।

इन कलाश्रों में संगीत का सवों के ऊपर प्रेरणात्मक प्रभाव है। ये पाँच कलाएं हैं—चित्रकारी, मृर्तिकला, नृत्य, साहित्य तथा संगीत। इनका महत्व क्रमोन्नति के रूप में है। यह कैसे सम्भव हैं? इसे सममने के लिए पहले हम चित्रकारी को लेते हैं। यह सुन्दर श्राकृति तथा दृश्य को सादे कागज पर श्रिक्कत करती है। चित्र के द्वारा हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। दूसरी कला मृर्तिकला है। यह चित्रकला का अधिक विकसित रूप है। इसमें हम आकृति, मुटापा आदि विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं। मृर्तिकला में आकृति पूर्णतः व्यक्त होती है।

परन्तु यह आकृति स्थिर होने के कारण इसमें जीवन का श्रमाव मालूम पड़ता है। गति के द्वारा श्राकृति जीवित माल्म पड़ती है। रुचिर गति के लिए नियस अनुशासन की आवश्य-कता है जिसे ताल कहते हैं। नृत्य इस प्रकार मृतिकला वा अग्रिम विकास है। यह जीवन से पूर्ण है। इसमें अड़ की तालबद्ध गतियाँ होती हैं तथा चेहरे से विभिन्न भावों कं अभिव्यक्ति होती है। इस अवस्था में भावनाएं मन में मृत ह्नप धारण करने लगती हैं। वे अभिव्यक्त होना चाहती हैं शब्दों की धारा फूट पड़ती है; परन्तु अपने विचारों की पूर्णतः ठयक्त कर सकने के लिए शब्दों के गठन में नियम तथा चातुर्य की आवश्यकता है। तभी ने विचार अच्छी तरह ससमे जा सकते हैं तथा हृदयत्राही हो सकते हैं। साहित्य इस उद्देश्य को पूर्ण करता है। साहित्य कला द्वारा नये विचारों को सुन्दर हंग से व्यक्त करते हैं जिससे मनुष्य की बुद्धि विकसित होती है और साथ ही उसे बौद्धिक प्रोत्साहन एवं मनोरंजन प्राप्त होता है।

कला का इससे अधिक विकास संगीत में पाया जाता है।

यह अधिक स्पन्दनपूर्ण, मर्मस्पर्शी तथा हृद्यप्राही होता है। यदि हम ''राम राम, राम राम, राम-नाम तारकम्'' का जप करें तो इससे यह भाव व्यक्त होता है कि राम-नाम संसार-सागर से पार ती जाकर श्रमृतत्व प्रदान करता है; परन्तु यह समभ मानसिक ही है। हाँ; यदि इन्हीं शब्दों को स्वर-युक्त संगीत के रूप में गाया जाय तो इन शब्दों की भावनात्सक अनुभूति की गहराई प्राप्त होता है। इस अवस्था में केवल मन ही नहीं समभता, अपितु हृद्य भी भावना से स्पन्दित होने लगता है। अतः संगीत में अधिक गहराई तथा व्यापकता है और इसी लिए इसको सभी कलाओं में अग्निम स्थान प्राप्त है। ईश्वर-साज्ञात्कार के लिए यह सबसे सरल, सबसे निश्चित, मधुर तथा सर्वोत्तम साधन है।

संगीत गायक तथा श्रोता दोनों को श्रानन्द प्रदान करता है। यह उन्नत भावनात्मक श्रानन्द देता है तथा सबों में शुद्ध भावना के प्रस्फुटन द्वारा भावसमाधि का सञ्चार करता है। संगीत का सुख सावभौमिक है। यदि कोई जापानी श्रपनी भाषा में श्रपने विशेष वाद्ययन्त्रों द्वारा संगीत गावे श्रथवा बजावे तो उसके एक शब्द को भी नहीं समक्षते हुए भी श्रथवा वाद्ययन्त्र से श्रपरिचित होते हुए भी श्रंत्रे ज संगीत का श्रानन्द ते सकता है श्रोर उसी प्रकार एक जमन भारतीय संगीत से श्रानन्द ते सकता है; परन्तु साहित्य के विषय में ऐसी वात नहीं है। साहित्य में भाषा का बन्धन है। श्रंत्रे जी भाषा जानने वाते ही अंग्रेजी साहित्य से आनन्द ते सकते हैं। फ्रेंच भाषा जानने वाले ही फ्रेंच साहित्य से लाम उठा सकते हैं।

संगीत दिञ्य है। यह मनुष्य को ईश्वर के सिन्नकट लाता है। यह स्वतः ईश्वर ही है। हम इसे नादब्रह्म कहते हैं। संगीत ब्रह्म का प्रतीक है। साधना के रूप में हम इसे नाद-उपासना कहते हैं। विद्या की देवी सरस्वती अपने हाथों में वीएम धारण करती है। वीएम नाद का प्रतीक है। इस वीएम से ॐ की अमर-ध्वनि सब्बरित होती है। भगवान् कृष्ण अपने हाथों में वाँसुरी लिए हुए हैं। यह वाँसुरी भी प्रतीकात्मक है; क्योंकि इससे आत्मसंगीत का स्वजन होता है। मीरा, गौरांग, सूरदास, कवीरदास, रामदास, तुकाराम, त्यागराज तथा अन्य अनेक सन्तों ने संगीत द्वारा ही ईश्वर-साचात्कार प्राप्त किया।

संगीत सवों के हृदय को द्रवित करता है। यह दिव्य स्पन्दनों का निर्माण करता है जो शनेः शनेः जीवात्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। यही आध्यात्मिक साधनाओं का लच्य है। सगीत द्वारा मानव जीवन का चरम लच्य सुगमतया शास्त किया जाता है।

ईश्वर के श्रमृतमय नाम तथा उसकी महिमा का यदि उपयुक्त साधनों के द्वारा गान किया जाय तो इससे हृदय ग्रुद्ध होता है, सांसारिक कप्टों की ज्वालाएं वुम्न जाती हैं तथा मनुष्य जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह मनुष्य को श्रेय मार्ग से ले जाकर ज्ञान प्रदान करता है, ईश्वरीय कृपा का सक्चार करता है तथा गायक एवं श्रोता दोनों को ईश्वरीय योग प्राप्ति के लिए समर्थ बनाता है।

इस दृष्टि से परम पूच्य स्वामी शिवानन्द जी महाराज संगीत को योग का स्थान देते हैं। वह भजन तथा कीर्तन को प्रोत्साहन देते हैं जिससे मनुष्य शीच्र ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। योग-वेदान्त आरएय अकादमी में संगीत का एक विभाग है, जिसमें संगीत में किच रखने वाले साधकों को हायता दी जाती है तथा जीवन में प्रेरणा एवं शान्ति की ाष्त्रि के इस अनुपम साधन को सीखने के लिए प्रोत्साहित केया जाता है। पूर्व तथा पश्चिम देशों के बहुत से साधक गंगीत तथा वाद्य में यहाँ प्रशिक्तित हुए हैं।

#### महानारायगा

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाचं विश्वशं भुवम् । विश्वं ना देवमत्तरं परमं पद्म् । विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नाराय हरिम् । विश्वसेचेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति। पति विश्वः रमेश्वर शाश्वत शिवमच्युतम् ! नारायसं महाज्ञेर्य विश्वास परायणम् । नारायणपरो च्योतिरात्मा नारायणः परः। नाराय परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः । नारायणपरो ध्याता ध्र नारायराः परः। यच्च किञ्चिब्जगत्सर्वं दृश्यते श्र्यतेऽपि व श्चन्तर्यहिश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः। श्रनन्तमव्य कविँ समुद्रे ऽन्तं विश्वशंभुवम्। पद्मकोशप्रतीकाशँ हृध चाप्यधोमुखम् । अधो निष्टचा वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्टति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत्। सन्तत ूँ शिल भिस्तु लम्बत्याकोशसिन्निमम्। तस्यान्ते सुषिर ूसूर्मं तस्मि न्सर्वे प्रतिष्ठितम् । तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिरिंश्तोमुखः सोऽप्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः। तिर्येग्ध्वेमधश्शार्य रश्मयस्तस्य सन्तला । सन्तापयति स्त्रं देहमापादतलसरतगः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोध्वा व्यवस्थितः। नीलतोयद्मध्यः स्थाद्वियु ह्ले खेव भास्वरा। नीवारश्कवत्तन्वी पीता भास्वत्य-

स्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽत्तरः परमः स्वराट्।।

श्रृत ् सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् । ऊर्ध्वरेतं विरूपाद्यं विश्वरूपाय वै नमो नमः॥

नारायणाय विदाहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ।

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवीचं यः पार्थिवानि विममे रजाँ सि यो त्रास्कभायदुत्तर ँ सधस्थं विचक्रमाण्स्त्रेधोरुगायो विष्णो रराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोः श्वर्षे स्थो विष्णोस्स्यूरसि विष्णोध्र्यं वमसि वैष्णवमसि विष्णो त्वा।।

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

### सूचीपत्र

|                                         |        | <u> वृष्ठ</u> | संख्या |
|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|
| प्राक्कथन                               |        | (ती           | न)     |
|                                         | •••    | (स            | ात)    |
| त्रा <u>म</u> ुख                        | ••••   | 'ষ্সতা        | रह)    |
| ः - प्रस्तावना                          |        |               |        |
| संगीत-ईश्वर-साज्ञात्कार का श्रनुपम साधन | 7      | वत्ती         | स)     |
| , महानारायण                             | ,      | , 4 (1)       |        |
| १, प्रार्थना और श्री गणेश स्तोत्र       |        | ,             |        |
| . मङ्गलं दिशतु मे विनायको श्रौर जय गणेश | •••    | ' /           | 8      |
| १. मङ्गल दिशतु स विवादका अस             | •••    | )             | 8      |
| र. मुदा, कराज्ञमोदकम् 🕆 👬 📆             |        |               |        |
| ः स्ति २, श्री सरस्वतीः स्तोत्रम्       |        | ŧ             |        |
| र्श्री संरस्वति नमोऽस्तु ते             | •••    | 8             | હ      |
| ४. दे मज दिव्य म्ती का का               | a-0 00 |               | 3      |
|                                         | •••    |               | ११     |
| ४. न सुब्नोजकुम्भाम् न                  |        | ز             |        |
| ं मज कर र ५ । ३, श्री गुरु स्तोत्रम्    |        | ٤             |        |
| ६. विदिताखिल शास्त्रसुधाजलघे            | ***    | <i>!</i>      | १६     |
| ६, विद्वासिक राज्य :                    | •••    |               | २०     |
| 。 देव देव शिवाननद्र मार्ग               |        |               |        |

|                                                  | 5     | ष्ठ तस्या          |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------|
| ४. श्री सुत्रह्मरय स्तोत्रम्                     | -     |                    |
| प्त. नाद विन्दु कर्लादि निमी नमः <sup>रे</sup> ् | ••• 5 | र्ने               |
| E. एन्ते वरुक                                    | •••   | 38                 |
| १०. शरणागतमातुरमाधिजितम्                         | ****  | 2,8                |
| ५. श्री हरिहर पुत्र स्तोत्र                      | · •   |                    |
| ११. पादारविन्द भक्त लोक पालनैक लोलुपम्           |       | रेंद               |
| ६. श्री हनुमत् स्तोत्रम्                         | • •   | 43.                |
| १२. वन्दे सन्तं श्री हंनुसन्तम्                  |       | · ३०               |
| १३. जयति मङ्गलागार ;                             |       | १० <b>१२</b>       |
| ७. भक्तों को उपदेश                               |       |                    |
| १४. रे मन कृष्ण नाम कहिं लीजी                    | •••   | ३४                 |
| १४. राम सुमिर राम सुमिर                          | •••   | ु ३७               |
| १६. राम राम राम राम एन्निरो                      | ***   | `<br>} <b>≒</b>    |
| १७. दिन नीके बीते जाते हैं                       | ****  | ્રું૪૦             |
| १८. भजो रे भैया राम गोविन्द हरि                  | •••   | , <b>8</b>         |
| १६, सांग आफ एट्टीन इदीज                          | ****  | 3 88               |
| २०. सांग आफ मेडीटेशन                             | •••   | ्व<br>, ४ <b>६</b> |
| २१. सांग आफ इम्मोटैं लिटी                        | •••'  | . 85               |
|                                                  | •     | *                  |

[पैतीस]

۶**۵** 

|                       | _                                       |      | पृष्ठ संख्या |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------|--------------|--|--|
| ८. श्री राम स्तोत्रम् |                                         |      |              |  |  |
| .२२,                  | शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम                | •••  | ¥የ           |  |  |
| २३.                   | रामचन्द्र रघुवीर                        | ••፣  | ሂ३           |  |  |
|                       | खेलति मम हृद्ये                         |      | ¥३           |  |  |
| ર્પ્ર.                | प्रेम मुद्ति मन से कहो                  | •••  | ሂሂ           |  |  |
| २६.                   | . 20                                    | •••  | ሂሂ           |  |  |
|                       | -<br>पिव <b>रे</b> राम रसम्             | •••• | አര           |  |  |
|                       | भज रे रघुवीरम्                          | 0-01 | <b>ሂ</b> ട   |  |  |
|                       | भज मन रामचरण सुखदाई                     | **** | ६१           |  |  |
|                       | चेतः श्रीरामं                           | •••  | ६४           |  |  |
|                       | राम रतन धन पायो                         | **** | ६६           |  |  |
| 35                    | राम से कोई मिला दे                      | •••  | ६८           |  |  |
| 7 /*                  |                                         |      |              |  |  |
|                       | <ol> <li>श्री कृष्ण स्तोत्रम</li> </ol> |      |              |  |  |
| 33                    | यमुनातीर विहारी                         | **** | ७०           |  |  |
| રર.<br>३૪.            | 2 -2                                    | •••  | ७१           |  |  |
| ₹5•<br>3 b            | गायति वनमाली                            | •••  | ७२           |  |  |
| ५८.                   | ब्रूहि मुकुन्देति                       | •••  | ৬২           |  |  |
|                       | क्रीडित वनमाली                          | **** | ৬६           |  |  |
| ₹७.<br>3-             | भज रे यहुनाथम्                          | **** | ৩৩           |  |  |
|                       | स्मर वारं वारं                          | ***  | 32)          |  |  |
| રૂદ.                  | ·                                       |      |              |  |  |

|                                   | ***        | . viser    |
|-----------------------------------|------------|------------|
|                                   | મુદ્દ<br>• | , संख्या   |
| ४०, गोपाल गोकुल बल्लभित्रिय       |            | . ५१       |
| ४१. दर्शन दो घनश्याम नाथ          |            | <b>म</b> ३ |
| ४२. ऋधरं मधुरं                    | ****       | こう         |
| ४३. जयति तेऽधिकम्                 | ****       | 03         |
| ४४. कालियमर्दनं —श्रथ वारिणि      | ***        | ७३         |
| <b>१०</b> . श्री विष्णु स्तोत्रम् |            |            |
| ४४. ऋच्युतं केशवं                 | •••        | १०१        |
| ४६, जय विद्वल विद्वल              |            | १०५        |
| ४७. पंचे मामले पोल पेनि           | ***        | १०६        |
| ४⊏, हरि तुम हरो जन की भीर         |            | १०७        |
| ४६. महायोग-पीठे                   | •••        | 308        |
| ४०. प्रयत्तपयोधिजली               | ***        | ११३        |
| ११. श्री देवी स्तोत्रम            |            |            |
| ४१. न तातो न माता                 | *,* 4      | ११न        |
| ५२. श्रम्ब ललिते                  | •••        | १२१        |
| ५३. भाग्यद लिहम वारम्म            | •••        | १२४        |
| ५४. नमस्ते जगद्धात्रि             | ***        | १२७        |
| ४४. जय तुङ्गतरंगे गंगे            | •••        | १३१        |
| ४६. नमस्ते शर <b>ए</b> ये         | •••        | १३३        |
| [ सैंतीस ]                        |            |            |

| •••          |                                | •••       | पृष्ठ सँख्या |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|
| ሂ७.          | नमस्तेऽस्तु गंगे               |           | १३७          |
| ሂട.          | जय भगवति देवि नमो वरदे         | • ; • • • | १४१          |
| <b>Χ</b> ε.  | नवरतमालिका                     |           | १४४          |
|              |                                |           |              |
|              | १२, श्री शिवस्तोत्रम्          |           |              |
| ξo,          | तोडुडेंय शेवियन्               |           | १४६          |
| ६१.          | त्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गम् | . ***     | १४०          |
| ६२.          | नमामीशमीशाननिर्वाण्हपम्        | • • •     | १४४          |
| <b>Ę</b> Ę,  | जटाटवी गलज्जल प्रवाहपावितस्थले | •••       | ৾ৄ१४८        |
| દ્દેષ્ઠ      | शम्भी महादेव                   | . •••     | १६४          |
| ξ¥.          | श्रति भीषण कटु भाषण            |           | १६७          |
| 7~,          |                                |           |              |
| •            | १३. वेदान्तिक गीत              |           | 7            |
| ६६.          | वसुदेवसुतं                     |           | १७१          |
|              | चेत्रति विगडागडे               | ***       | १७३          |
| ξ <u>ω.</u>  | चिन्ता नास्ति किल              | ***       | १७४          |
| ξ <u>τ</u> . | मानस सञ्चर रे ब्रह्मिंग        | ****      | १७७          |
| •            | तद्वज्जीवत्वं ब्रह्मिण्        | ***       | १७६          |
|              | तायागि तंदेयुमाइ               | •••       | १८०          |
| ७१.          | भज गोविन्दम्                   | •••       | १८२          |
| ७२.          | नमो त्रादिक्ष                  | •••       | १८६          |
| ्७३.         | नम्। आपुरु                     |           |              |
|              | _ N                            |           |              |

| . , -       | * . !                       | •      | 9ृष्टुः संख्या |
|-------------|-----------------------------|--------|----------------|
| હેંઠે.      | न्यादि बीज एकले             |        | ्,१५५७         |
| ৬১.         | नहि रे नहि शङ्का            | ***    | ं १८६          |
|             | मुक्ति नेरि                 |        | . 880          |
| <b>৩</b> ৩¸ | सर्वे ब्रह्मयम्             | •••    | 138            |
| ড=.         | श्रस्थूलं—(ब्रह्म-भावना).   | Person | १८३            |
| 30.         | मनोवुद्धचहंकारचित्तानि नाहं | •••    | 338            |
|             | १४. मङ्गल <sub>्य</sub> गान | •••    | : 5            |
| 50.         | शङ्कराय मङ्गलम्             | •••    | २०२            |
|             | १५. ज्ञान्ति सन्त्र         | '      | · .            |
| <b>८</b> १. | त्रों त्र्यम्वकं यजामहे     | ***    | २०४            |
|             | १६. सर्वे ब्रह्मार्पण्म्    | ,      | * <u>(</u>     |
| দ?.         | कायेन वाचा मनसेन्द्रियवी    | ****   | २०४            |
|             | १७, भारत माता               | •      | ì              |
| द्ध३.       | जय भारत माता                | •••    | २०६            |
|             |                             |        |                |

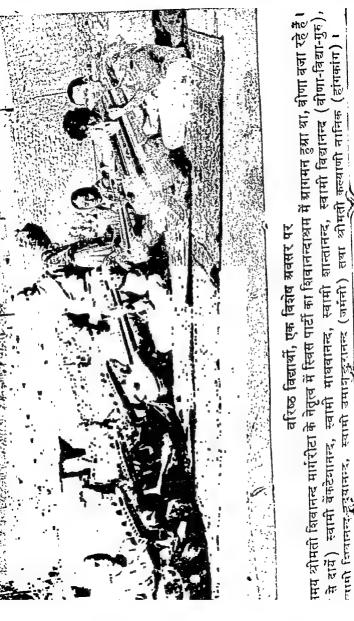

# शिवानन्दाश्रम भजनावली

## १-प्रार्थना और श्री गरोश स्तोत्र

8

## मंगलं दिशतु मे विनायको श्रीर जय गर्णेश

## खोक

मंगलं दिशतु मे विनायको संगलं दिशतु मे सरस्वती। मंगलं दिशतु मे सरस्वती। मंगलं दिशतु मे महेश्वरी संगलं दिशतु मे सदाशिवः॥ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुब्रह्मो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥ सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थं साधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते॥ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्त्।

## अर्थ

श्री गणेश हमारा मंगल करे, श्री सरस्वती देवी हमारा मं करे, श्री महेश्वरी देवी हमारा मंगल करे, श्री सदाशिव हम मंगल करे। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु भगवान शिव है, गुरु ही परव्रह्म है, उस गुरु को नमस्कार।

हे पार्वती देवी, हे शिवपत्नी, सम्पूर्ण पुरुपार्थी को सिद्ध करने वाली, मगल प्रदान करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली, तीन नेत्रों वाली माँ दुर्गे ! तुम्हें नमस्कार है।

सम्पूर्ण विश्व सुखी हो !

8 \$ १-जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम् ॥ २-जय सरस्वती जय सरस्वती श्री सरस्वती पाहि मास्। श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष माम्।। ३-सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय पाहि मास् । सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय रक्ष माम्॥ ४-राम गुरु जय राम गुरु जय राम गुरु जय पाहि सास्। राम गुरु जय राम गुरु जय राम गुरु जय रक्ष माम्,।। ५-स्थाम गुरु जय स्थाम गुरु जय स्थाम गुरु जय पाहि माम्। इयाम गुरु जय इयाम गुरु जय इयाम गुरु जय रक्ष माम्।। ६-ओं गुरु जय ओं गुरु जय ओं गुरु जय पाहि सास्। ओं गुरु जय ओं गुरु जय ओं गुरु जय रक्ष माम्॥ ७-राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी पाहि माम्। राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी रक्ष माम्॥ ५-ज्ञरवणभव शरवणभव शरवणभव पाहि माम् । मुबह्मण्य रक्ष माम् ॥ सुन ह्यण्य सुब्रह्मण्य

- ६-वेल मुक्गा वेल मुक्गा देल मुक्गा पाहि माम् । वेलायुवा वेलायुवा वेलायुवा रक्ष माम् ॥
- १०-आंजनेय आंजनेय आंजनेय पाहि माम् । हनुमन्त हनुमन्त हनुमन्त रक्ष मास् ॥
- ११-आदित्याय आदित्याय आदित्याय नमः ओ३स्।
  भास्कराय भास्कराय भास्कराय नमः ओ३स्।
- १२-गंगा रानी गंगा रानी गंगा रानी पाहि माम्। भागीरथी भागीरथी रक्ष माम्॥
- १३-हरे राभ हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥
- १४-नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पाहि माम् । नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रक्ष माम् ॥
- १५-ओं शक्ति ओं शक्ति ओं शक्ति पाहि माम्। ग्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष माम्।।
- १६-इच्छा शिवत त्रिया शिवत ज्ञान शिवत पाहि माम्। अवित शिवत महा शिवत परा शिवत रक्ष माभ्।।
- १७-सर्वनाम सर्वरूप सर्वेश पाहि माम् । सर्वनाम सर्वरूप सर्वेश रक्ष माम् ॥
- १६-ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं। ओं शान्तिः ओं शान्तिः ओं शान्तिः ओं।।

#### महामन्त्र

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृदण हरे कृदण कृदण कृदण हरे हरे।।

ą

## मुदा करात्तमोदकम

(श्री शंकराचार्य कृत)

#### **इलोक**

श्रों श्रों श्रोंकाररूपं त्वहमिति च परं यत्स्वरूपं तुरीयम् त्रेगुण्यातीतनीलं कलयति मनसः तेजसिंदूरमृर्तिम् ॥ योगीनद्रैः ब्रह्मरंश्रेः सकलगुण्मयं श्री हरेन्द्रेण संगम्। गंगंगंगं गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयंति ॥

#### ऋधं

अपने मन में सीची कि मैं वही ओंकार रूप हूँ जी परम है, तृरीय स्वरूप है, त्रिगुणातीत है, जो कुशल और सुन्दर है, जिस गजगुप गणेश का ध्यान योगिश्रेष्ठ अपने बहारं घ्रं के द्वारा किया करते हैं, जो शिव और इन्द्र के सहित है, जिसका वीजाक्षर गं है और जो गयंत्र ध्यापक है।

#### गीत

मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विचित्रलोकरच्नकम् ञ्चनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभप्रणाशकं नमामि तं विनायकम् ॥१॥ नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम् ॥२॥ समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुं जरं । द्रेतरोद्रं वरं वरेभवक्त्रमत्त्रम् कृपाकरं चमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करम् नमस्कृतं नमस्करोमि भारवरम् ॥३॥ श्रकिंचनार्तिमार्जनं चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगवेखर्वेग्राम् प्रवंचनाशभीपणं धनंजयादि भूषगं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ॥४॥ नितांतकांतिदंतकं तमन्तकान्तकात्मजं द्याचित्यरूपमन्तहीनमन्तरायक्वंतनम् हदन्तरे निरंतरं वसन्तमेव योगिनं तमेकद्न्तमेव तं विचिन्तयामि संततम् ॥४॥

महागरोश पंचरत मादरेश योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभावके हृदि स्मरन् गरोश्वरम् अरोगतामदोपतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरप्टभृतिमस्युपैति सोऽचिरात् ॥६॥

#### अर्थ

में उस गणेश को प्रणाम करता हूँ जो प्रसन्नता के साथ मोदर घारण किये हुए है, मोक्ष का दाता है, जिसके मस्तक पर चन्द्रमा है जो विचित्र ढंग से लोकरक्षण करता है, जहाँ कोई नायक न हो तो जं नायक हो जाता है, जिसने गजासुर का संहार किया है, जो शरणगढ लोगों का अमंगल दूर करता है।

मैं उस परात्पर गणेश की शरण में सर्वदा जाता हूँ जो शबुओं के लिए महा भयानक है. जिसकी कांति प्रातःकालीन सूर्य के समान है, जिसे देवता और राक्षस सभी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने वालों को जो सारी विपत्तियों से वचाता है, जो देवताओं का भी स्वामी है, सारी सम्पत्ति का, हाथियों का तथा देवताओं का स्वामी है और साक्षात् महेश्वर भी है।

उस विनायक को मैं प्रणाम करता हूँ जो सारे लोकों का मल्याण करने वाला है, गज-राक्षस का जिसने संहार किया है, जिसका पेट वड़ा है, जो उत्तम है, गजवदन है, शाश्वत है, कृपा, क्षमा, मंतोष, कीर्ति, मान्यता आदि का जो देने वाला है, जो अत्यन्त तेजस्वी है।

मैं उस सनातन गणेश जी का भजन करता हूँ जो दीन जमों का दु:ख दूर करता है, जो सनातन कहें जाने के योग्य है, जो श्री यिव भगवान का ज्येष्ठ पुत्र है, जो राक्षमों का गर्व दूर करता है, प्रनय-काल में जो अति गर्यकर है, धर्मजय आदि भक्तों के लिए जो आभूगण भजनावली [ ७

रूप है और जिसके कपोल से मद जल प्रस्नवित होता रहता है।

मैं उस विनायक का चितन करता हूँ जो काल के काल का पुत्र है (शिव जी ने यम को जीता था), जिसके दाँत अत्यन्त प्रकाशमान हैं, जो अवर्णनीय रूपवान् है, अनंत है, विघ्न नाशक है, योगियों के हृदय में सर्वदा निवास करता है।

जो प्रतिदिन प्रातःकाल श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए इस गणेश-पंचक का पारायण करता है उसे आरोग्य लाभ होगा, उसका पाप क्षय होगा, उसको संतान, दीर्घायुष्य और अष्टसिद्धियों की प्राप्ति होगी।

#### नामावली

जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मास् श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम्



श सरस्वति नमोऽस्तुते (श्री दीचित कृत) इलोक

या कुन्देन्दुतुपारहारघवला या शुभ्रवस्त्रावृत या वीगावरदण्डमण्डितकरा या रवेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभि देंनैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा॥ ऋर्थ

देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे जो कुन्द पुष्प की तरह, चन्द्रमा की तरह, हिम विन्दु की तरह घवल है, जिसने शुभ्र वस्त्र धारण किया है, जिसके हाथ वीणा से सुशोभित हैं, जो क्वेत पदा पर विराजमान है, जो सर्वदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों से पूजित है, तथा जो समस्त जड़ता का नाश करने वाली है।

गीत

श्री सरस्वति नमोऽस्तुते । वरदे.परदेवते।

श्रीपति गौरीपति गुरु गुह्विनुते पिधियुवते । वासनात्रयविवर्जित वर मुनि भावित मूर्ते । वासवाद्यखिलनिजर वर वितरण वहुकीर्ते । दरहासयुतमुखाम्बुरुहे श्रद्भुत चरणाम्बुरुहे । संसारभीत्यापहे सकल मंत्राचरगुहे ।

अथं

हे देवी सरस्वती, वर प्रदान करने वाली, परम देवते, तुर्फे नमस्कार।

विष्णु, शंकर, गुरु तथा गुह तेरा गुणगान करते हैं। तू ब्रह्मा की प्रेयसी है, तीनों प्रकार की वासनाओं से तू मुक्त है। तेरी पूर्ति की भावना श्लेष्ट मुनिजन किया करते हैं। इन्द्र आदि देवताओं को वांछित वर देने की तेरी कीर्ति अपार है। तेरा मुखकमल मन्दिस्मत युक्त हैं,

तेरे चरण-कमल अद्भुत हैं। तू संसारभय दूर करने वाली है, सभी मंत्रों का आधार तू ही है।

#### नामावली

~~@@~~

8

दे मज दिव्य मती ।

(श्री रामदास कृतं)

वलोक

१-सर्वह्रपमयी देवी
सर्व देवीमयं जगत्।
सर्व देवीमयं जगत्।
स्मानि व्यक्तियां त्वां
नमामि प्रमेश्वरीम्।
२-माशिक्यवीशामुपलालयन्तीं
मद्दालसां मंजुल वाग्विलासाम।

# माहेन्द्रनीलयु तिकोमलांगी मातंगकन्यां मनसा स्मरामि ॥

ऋर्थ

देवी सर्व रूपमयी है तथा यह विश्व देवीमय है। अतः हे विश् रूपिणी परमेश्वरी ! मैं तुभे नमस्कार करता हूँ।

मैं मतंग मुनि की कन्या (सरस्वती देवी) का ध्यान करता हूँ ज मणिज्ञटित वीणा वजा रही है, जिसकी भावभंगिमा रमणीय है, वार्ण मधुर है तथा जिसके सुकुमार बदव की द्युति नील-मणि के समान है।

#### गीत

दे मज दिन्य मती सरस्वती।
दे मज दिन्य मती।
१-राम कथा बहु गूढ़ निरूपण
चालवी शीघ्र गती। दे मज .....
२-ब्रह्मादिक देव पूजिती तुजला
प्रार्थनाहि करिती। दे मज .....
३-रामदास म्हणे काय मला उणे
तू श्रसता जगति। दे मज .....

ऋर्थ

हे सरस्वती देवी, मुक्ते दिव्य ज्ञान दे।

१---भगवान् राम की परम मधुर तथा रमणीय कथा का दूरी

गति से वर्णन करने के लिए मुक्ते दिव्य ज्ञान दे।

२—ब्रह्मादिक देवगण भी इसके लिए तुभसे प्रार्थना करते हैं। ३— 'रामदास' कहते हैं कि जब तक तू यहाँ है मुभ्ने किसी वस्तु का अभाव नहीं है।

#### नामावली

वीणा पुस्तक धारिणी अम्वा, वाणी जय-जय पाहि माम्। शक्तिदायिनी पाहि माम्। भुवितदायिनी पाहि माम्। भवितदायिनी पाहि माम्। मुक्तिदायिनी पाहि माम्।

\$200-ca()ca()-2-000

ሂ

सुवक्षोजकुम्भाम्

(श्री शंकराचार्य कृत)

श्लोक

सुरासुरासेवितपादपंकजा
करे विराजत्कमनीयपुस्तका।
विरिचिपत्नी कमलासनस्थिता,
सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा॥

## श्रर्थ '

हे ब्रह्मा की प्रेयसी, पद्मपुष्प पर आसीन, हाथ में सुन्दर पुस्तक धारण किये हुए, कमल के समान चरणों वाली तथा देवताओं और असुरों से पूजित देवी सरस्वती तू मेरी वाणी में नृत्य करे।

#### गीत

१-सुवन्नोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बाम् । सदास्येन्दुविम्बां सदानोष्ठिबम्बां भजे शारदाम्बां श्रजसं मद्म्वाम् ॥१॥ २-कटाचे द्याद्रां करे ज्ञानसुद्रां कलाभिविनिद्रां कलापैः सुभद्राम्। पुरन्धीं विनिद्रां पुरस्तुंगभद्रां भजे ... -- ... ... ।।२॥ ३-ललामांकफालां लसद्गानलोलां स्वभक्त कपालां यशरश्रीकपोलां । करे त्वज्ञमालां कनद्रत्नलोलां ४-सुसीमन्तवेगीं दृशा निर्जितेगीं रसत्कीरवाणीं नमद्वज्रपाणिम् । सुधामन्थरास्यां मुदा चिन्त्यवेगीं भजे

गणगापरा

पुशान्तां सुदेहां दगन्ते कचान्तां लसत्सल्लतांगी अनन्तां अचिन्त्याम्। स्मरेत्तापसैः सर्गपूर्वस्थितां तां भजे ... ।।।।।। कुरगे तुरंगं मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराले मदेभे महोत्तेऽधिक्रढाम् । महत्यां नवम्यां सदा सामरूपां भजे ... ।।६॥ डवलत्कान्तिवहीं जगन्मोहनांगीं भजेन्मानसाम्भोज सुभ्रान्तशृंगीम्। निजस्तोत्रसंगीतनृत्यप्रभांगीं मजे ... ।।।।। भवाम्भोजनेत्राजसम्पूज्यमानां लसन्मन्दहासप्रभावक्त्र विह्नाम्। लसत्चंचलाचार ताटंक कर्णो भजे ... ... ... ॥५॥

#### ऋर्थ

में अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ उसके वक्ष अमृत-कलश की भाँति सुन्दर हैं, उसका मुख चन्द्रमा वे समान कमनीय है और उसके ओष्ठ दयाई तथा विम्ब-फल की भाँति अरुण हैं। श

में अपनी मां श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हैं

वह तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करती है। उसकी दृष्टि करुणास्निग्ध है। उसके कर में ज्ञानमुद्रा है। वह कलाओं से प्रभुल्ल है। वह सिर पर भूयण वारण किये हुए शोभायमान है। वह पिवत्र तथा सदा प्रसन्न रहने वाली है। ।।

मैं अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। उसके मस्तक में तिलक है। वह संगीत के आनन्द से दीप्तमान है। वह अपने मक्तों की रक्षा करती है। उसके कपोल यशश्री की भाँति सुन्दर हैं। वह अपने हाथों में माला धारण करती है और अभापूर्ण रत्नों से सुशोभित है। इ।

मैं अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। उसके मस्तक के मध्य में एक सुन्दर रेखा है। उसके सुन्दर नेत्र मृग के नेत्र को भी पराजित करने वाले हैं। उसकी वाणी बुलबुल के समान मधुर है। इन्द्र उसकी नमस्कार करते हैं। उसका सुधापूर्ण मुख तथा वेणी ध्यान करने योग्य हैं। ४।

में अपनी माँ श्री कारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। वह शान्त है। उसका शरीर मनोहर है। उनके नेवों के कीर पर याल की लटें भूल रही हैं। उसका अंग लता के समान कोमल और कमनीग है। वह अनन्त और अचिन्त्य है। ऋषिगण उसके सम्मुख बैठे हुए उनका व्यान करते हैं। ।॥

मैं अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। वह सदा सामवेद के रूप में रहती है और नवमी महोत्सव के रागय मृग, तुरंग, सिंह, गरुड़, हंस, मत्त गज तथा उपभ पर आरुड़ होती है। ६।

में अपनी माँ शारदा की नित्य आराधना करता हूँ। उसके शरीर की कान्ति प्रज्वलित अग्नि के समान है। उसके अंग की शोभा सम्पूर्ण विश्व को विमोहित करती है। वह अपने स्तोत्र, संगीत और नृत्य की आभा से प्रकाशित है और अपने आराधकों के कमल-रूपी मन में भृंग की भाँति विहार करती है।७।

मैं अपनी माँ श्री शारदा माता की नित्य आराधना करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसकी नित्य आराधना करते हैं। उसका मुख मन्द हास की ज्योति से प्रकाशित है। उसके कुण्डल दामिनी की भाँति सुन्दर एवं चंचल हैं। । ।



# श्री गुरु स्तोत्रम्

ह

विदिताखिल शास्त्रसुधाजलधे

(हस्तामलक कृतं)

**ब्लो**क

पद्मासीनं प्रशान्तं यमनिरतं अनंगारितुत्य-प्रभावम् फालें भस्मांकिताभं स्मितक्षिरमुखांभोजं इन्दीवराचम्। कंवुग्रीवं कराभ्यामिवहत्विलसत्पुस्तकं ज्ञानमुद्रम्। वन्द्यं गीर्वाग्रमुख्येर्नेतजनवरदं भावये शंकरार्यम्।

#### ऋर्थ

में उन भगवान् शंकराचार्य जी का ध्यान करता हूँ जो पदमासन लगाए बैठे हैं, प्रसन्न वदन हैं, यम में लीन हैं, जिनका प्रभाव कामारि भगवाम् शिव के समान है, मस्तक पर भस्म धारण किये हुए हैं, जिनका मुख-कमल मंद हास से मनोहर है, जिनकी आँखें इन्दीवर पुष्प के समान हैं, जिनकी गर्दन शंख के समान हैं, जिनके हाथों में निरन्तर पुस्तक सुशोभित रहती है, जो ज्ञानमुद्रा में हैं, देवताओं के प्रमुख भी जिनकी वन्दना करते हैं और जो भक्तजनों को वरदान देते हैं।

#### गीत

विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे

महितोपनिषत्कथितार्थनिधे ।

हदये कलये विमलं चरणं

भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥१॥
करुणावरुणालय पालय मां
भवसागर दुःल विदूनहृदुम् ।
रचिताखिलदर्शनतत्त्वविदं

भव शंकरदेशिक मे शस्सूम् ॥२॥ भवता जनता सुखिता भविता निजवोधविचारणचारमते । कलयेऽश्वरजीवविवेकविदं

भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥३॥ मम एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतिस कौतुकिता। मम वारय मोहमहाजलिं भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥४॥

सुक्रतेऽधिकृते वहुधा भवतो भविता पददर्शनलालसता । त्र्यतिदीनमिमं परिपालय मां भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥४॥

जगतीमवितुं कृतिताकृतयो विचरन्ति महामहसश्चलिताः। श्रहिमांशुरिवात्र विभासि पुरो भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥६॥ गुरुप् गव पुंगवकेतन ते समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः। तत्त्वनिधे शर्यागतवत्सल भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥७॥ विदिता न मया विशदैककला न च किंचन काञ्चनमस्ति गुरो। द्रतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥=॥

ऋर्थ

हे पूज्यपाद शंकर, समस्त शास्त्र-रूपी अमृतसागर के आप ज्ञात हैं. पुजनीय उपनिषदों के अर्थ-रूपी निधि को आपने (संसार के सामने) कहा है। आपके विशुद्ध चरणों को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। हे आचार्य, आप मुक्ते शरण वें ।१।

हे करुणासागर, संसार-सागर के दु:ख से मेरा हृदय अत्यन्त पीड़ित है, मेरी आप रक्षा करें। आपने समस्त दर्शनों के तत्त्वों का सत्य उद्धा-टित किया है। आप मुक्ते शरण दें। २।

आपके कारण ही सारा संसार सुखी हो सकेगा। आप आत्मज्ञान की चर्चा में निष्णात हैं, आपकी वृद्धि कुशल है। आपने जीव और

ईश्वर के विवेक को पहचाना है। अग्पका में ध्यान करता हूँ। आप मुफ्ते शरण दें।३।

यह जानकर मुभ्ने वड़ा आनन्द हुआ है कि आप साक्षात् भगवाम् ही हैं। अव तक मेरे अन्दर महासागर के समान जो मोह रहा है वह आप दूर करें और मुभ्ने शरण दें। ४।

बहुत काल से जब पुण्य-संचय होता है तभी आपके चरण-दर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है। मैं अत्यन्त दीन हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे आचार्य शंकर, आप मुक्ते शरण दें। ।।

भूलोक की रक्षा करने के लिए आप के समान तेजस्वी आत्माएं मनुष्य-रूप धारण कर इधर-उघर घूमते रहते हैं। मेरे सामने आप सूर्य की तरह प्रकाशमान हैं। आप मुभे शरण दें। ६।

हे मेरे गुरु महाराज ! आप सारे गुरुओं में श्रेष्ठ हैं और ऐसा कोई विद्वाम् नहीं है जो आपकी वरावरी कर सके। आप शरण में आधे हुओं पर अत्यन्त कृपा रखते हैं। हे तत्त्वज्ञानी आचार्य, आप मुभे शरण दें।७।

मुभी इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई भी सम्पत्ति या निधि आपसे बढ़कर नहीं दिखी जिसका संचय किया जासके। अतः हे आचार्य, मुभा पर शीघ्र छुना की जिए। कृपा तो आपकी सहज वस्तु है। मुभो आप शरण दीजिए। द।

#### नामावली

भव शंकरदेशिक मे शरणम् । भव शंकरदेशिक मे शरणम् ॥

K

देव देव शिवानन्द (श्री हृद्यानन्द कृतं)

श्लोक

मंगलं योगिवर्याय महनीयगुरणाब्धये। गंगातीरनिवासाय शिवानन्दाय मंगलम् ॥

#### ऋर्थ

वह गुरु जो श्रेंष्ठ योगियों में महाम् हैं तथा दैवी गुणों के साग जो गंगा के तट पर निवास करते हैं, उन शिवानन्द का मंगल हो !

#### गीत

१—देव देव शिवानन्द दीनवन्धो पाहि माम्। चन्द्रवद्न मन्द्रहास प्रेमरूप रच्च माम्॥ मधुर गीत गान लोल ज्ञान रूप पाहि माम्। समस्त लोक पूजितांग मोहनांग रच्च माम्॥

२-दिन्य गंगातीरवास दानशील पाहि माम्।
पापहरण पुण्यशील परमपुरुष रत्त माम्॥
भक्तलोक-हृद्यवास स्वामिनाथ पाहि माम्।
वित्स्वरूप चिदानन्द नमः शिवाय रत्त माम्॥

#### ऋर्थ

१-शिवानन्द देवों के देव हैं, वे मेरी रक्षा करें। उनका मृत

चन्द्रमा के समान है, मुस्कान मचुर है, वे प्रेमस्वरूप हैं। मेरी रक्षा करें।

वे मधुर गीत गाने में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, ज्ञानस्वरूप हैं, वे मेरी रक्षा करें।

सभी प्राणियों के द्वारा वे पूजित हैं, उनके अंग मोहक हैं, वे मेरी रक्षा करें।

२-वे गंगा तट पर निवास करते हैं तथा दानशील हैं। वे मेरी रक्षा करें।

वे पाप को दूर करते है, सद्गुणों के आगार हैं, परम पुरुष हैं, वे मेरी रक्षा करें।

वे चैतन्य तथा आनन्द के स्वरूप हैं। उस शिव को नमस्कार हो। वे मेरी रक्षा करे।

#### नामावली

सद्गुरु जय सद्गुरु जय, सद्गुरु जय पाहि माम् । सद्गुरु जय सद्गुरु जय, सद्गुरु जय रक्ष माम् ॥

## श्री सुबहाएय स्तोत्रम्

नाद विन्दु कलादि नमो नमः

(तिरुपुगल)

श्लोक

पडाननं कुंकुमरक्तवर्णं महामति दिन्यमयूरवाहनम् । रुद्रस्य सूनुं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये॥

#### ग्र.थ

में सदा भगवान कार्तिकेय की शरण जाता हूँ, जो कुंकुमरक्ष वाले हैं, जिनमें असीम ज्ञान है, जिनका वाहन दिव्य मयूर है, भगवान शिय के पुत्र हैं तथा देवताओं की सेना के नायक हैं।

#### गीत

१-नाद विन्दु कलादि नमो नमः।

वेदमन्त्रस्वरूपा नमो नमः ।

ज्ञानपरिडतस्वामी नमो नमः ॥ (वहु कोटि)

२-नाम शम्भुकुमारा नमो नमः ।

भोग अन्तरिपाला नमो नमः ।

नागवन्ध मयूरा नमो नमः । (परशूर)

३-छेद द्राडविनोदा नमो नमः।

गीत किंकिणि पादा नमो नमः।

धीर सम्भ्रम वीरा नमो नमः॥ (गिरिराजा)

४-दीपमंगल ज्योति नमो नमः।
त्य द्यम्बल लीला नमो नमः।
देवकुं जरि भागा नमो नमः॥ (त्रम्ल्ताराई)

#### अर्थ

१—उसको नमस्कार है जो शब्द, देश तथा काल से परे है। उसको नमस्कार है जो वेद मन्त्र स्वरूप है। उसको नमस्कार है जो ज्ञानियों का सम्राट् है।

२—उसको नमस्कार है जो शिव का पुत्र है। उसको नमस्कार है जो सारे भोगों तथा ऐश्वर्यों का आगार है। उसको नमस्कार है जो मयूर पर आसीन होकर भक्तों के वासनारूपी सपीं को नष्ड करता है।

३— उसको नमस्कार है जो प्राण के ऊपर नृत्य करता है। उसको नमस्कार है जिसके पैर में किंकिणि है। उसको नमस्कार है जो महात् वीर है तथा पर्वतों का राजा है।

४—उसको नमस्कार है जो दीप नैवेद्य आदि में वर्तमान है। उसको नमस्कार है जो पित्रत्र स्थल में नृत्य करता है। उसको नमस्कार है जिसके पास में देवयानी है। वह सुन्नह्मण्य हम पर कृपा तथा आनन्द की वृष्टि करे!

#### नामावली

सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य पाहि माम् । कार्तिकेय कार्तिकेय कार्तिकेय रक्ष माम् ॥ ध् एन्तै-वरुक

#### गीत

१-एन्ते वरुक रघुनायक वरुक मन्त वरुक मकने इनिवरुक
येन् कण वरुक येन् तारुयिर्वरुक अभिराम
२-इंकु वरुक अरशे वरुक अन्नम् उएक वरुकमलर् चूडिडवरुक
येगड़ परिविनोडु कोसले पुकल वरुमायन्
३-चिन्ते मिकिलुं मरुका कुरवरिलं
वंजि मरुवुं अलका अमरर् चिरै
चिन्त असुरर् किलैबेरोडू माडिय अतिधीरा
४-तिंगल अरवु निद चूडिय परमर, तत कुमर अलैये करें पोरुत
शेन्तिल नगरिलु इनिते मरुवि वलर् पेरुमाले॥

#### श्रर्थ

- १—मेरे पिता आओ, रघु के रत्न आओ। हे मेरे पुत्र आओ, आओ। मेरे प्रियतम आत्मा, हे पुत्र, मेरी आंख, आओ।
- २---मेरे राजा यहाँ आओ । तण्डुल खाओ, सिर पर फूलों को सजाओ । इस तरह कौशल्या प्रेमपूर्वक चुलाती है।
- ३—जो अपने आत्मा से सुखी है, जिसने वल्ली को मोहित किया है, जिसने देवताओं की रक्षा की है। जिसने राक्षसों का संपूर्ण नाझ किया है वह महाम् वीर सुब्रह्मण्य आओ।

भजनावली

२४

४—वह भगवान् शिव जिनके सिर पर चन्द्रमा, सर्प तथा गंगा है, जो भारतीय महासागर के तट पर हैं, उस प्रभु की जय हो !

१०

## शरणागतमातुरमाधिजितम्

रलोक

शक्तिहरतं विरूपाचं शिखिवाहं पडाननम् । दारुएं रिपुरोगध्नं भावये कुक्कुटध्वजम् ॥

ग्रर्थ

मैं भगवान पण्मुख का ध्यान करता हूँ जो अपने हाथों में शिक्त-अस्त्र को धारण किये हुए है, जिसके सूर्य, चन्द्र और अग्नि ये तीन नेत्र हैं, जो भोर की सत्रारी करता है, दुष्टों के लिए भयानक है, अपने भयन के शत्रुओं और रोगों का विनाशक है तथा जिसकी ध्वजा पर कुवकुट का चिन्ह अंकित है।

स्तोत्रम्

शरणागतमानुरमाधिजितं

करणाकर कामद कामहतम् ।
शरकाननसंभव चारुरुचे

परिपालय तारकमारक माम्॥१॥
हरसारसमुद्भव हमवती
करपल्लवलालितकम्रतनो ।
गुरवैरिविरिचिमुदम्युनिधे

परिपालय तारकमारक माम्॥२॥

गिरिजासुत सायकभिन्नगिरे सुरसिन्धुतन्त्रज सुवर्णहचे । सुरसेन्यपते शिखिवाहन हे परिपालय तारकमारक माम् ॥३॥ जय विप्रजनिषय वीर नमो जय भक्तजनिवय भद्र नमः। जय देव विशाखकुमार नमः परिपालय तारकमारक माम् ॥४॥ पुरतो भव मे परितो भव मे पथि मे भगवन् भव रच्न गतम्। वितराजिषु में विजयं भगवन् परिपालय तारकमारक माम् ॥४॥ शरदिन्दुसमान्षडानन्या सरसीरहचारविलोचनया । निरुपाधिकया निजवालतया परिपालय तारकमारक माम् ॥६॥ इति कुक्कुट केतुमनुस्मरतां पठतामपि षण्मुखषट्किमसम्। नमतामपि नन्दनमिन्दुभृतो न भगं क्विचदस्ति शरीरभृताम् ॥॥॥ ग्रर्थ

मैं चिन्ताओं और कामनाओं से आकारत हूँ। में तेरे चरण-कमल

की शरण लेता हूँ। तू दया के सागर, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, शेरों के वन में जन्म ग्रहण करने वाला तथा मनोहर है। हे तारकासुर के वध करने वाले कार्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर।।१।।

तू शिव जी के पुत्र है। माता पार्वती जी के कोमल हाथों से दुलारा गया है। तू ब्रह्मा और विष्णु के आनन्द का सागर है। हे तारकासुर के बध करने वाले कार्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर ।।२॥

हे पार्वती पुत्र, तूने अपने वाणों से (कौंच) पर्वत को विदीर्ण कर डाला। तू गंगा जी का पुत्र है, स्वर्ण के समान कान्तिवाला है, देवताओं की सेना का अधिपति है और मोर की सवारी करता है। हे तारका-सुर के बध करने वाले कार्तिकेय जी, तू मेरा परिपालन कर ॥३॥

तेरी जय हो ! तुभे वेदज्ञ ब्राह्मण तथा भक्त प्रिय हैं । तू विशाख और कुमार नाम से प्रसिद्ध है । तुभको नमस्कार है । हे तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर ॥४॥

हे भगवन् ! मेरे सम्मुख तथा चतुर्दिक तू उपस्थित रहे। मेरे मार्ग में तू सहायक बन और मेरी यात्रा सफल बनाए। हे तारकासुर का बध करने वाले कार्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर ॥१॥

तेरे छः मुख शरच्चन्द्र के समान और नेत्र कमल के समान सुन्दर हैं। तू सभी प्रकार की परिच्छित्रताओं से मुक्त चिरकुमार है। हे तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय, तू मेरा परिपालन कर ॥६॥

जो कुक्कुट व्वजाघारी भगवान् षण्मुख को स्मरण करते हैं, जो इन स्तोत्रों का पाठ करते हैं और शिव-पुत्र कार्तिकेय जी को नम् करते हैं, उन्हें कहीं भी कोई भय नहीं प्राप्त होता ॥७॥

#### नामावली

सुत्रह्मण्य सुत्रह्मण्य सुत्रह्मण्य पाहि माम् । कार्तिकेय कार्तिकेय कार्तिकेय रक्ष माम् ॥

# श्री हरिहर पुत्र स्तोत्र

22

पादारविन्द भक्त लोक पालनैकलोछपम्। व्लोक

श्रितानन्द चिन्तामणि श्रीनिवासं । सदा सच्चिदानन्दपूर्णप्रकाशम् । उदारं सुदारं सुराधारमीशं । परंज्योतिरूपं भजे भूतनाथम् ॥ श्रर्थ

जो सर्व भूतों का नाथ है, आश्रितजनों के आनन्द के लि चिन्तामिण रूप है, जो लक्ष्मी का आवासस्थान है, सर्वदा सत्, चिर और आनन्द के पूर्ण प्रकाश से युक्त है, जो उदार है, जिसकी पत्नी मंगल कारिणी है, जो देवताओं का आधार है, स्वामी है तथा परम ज्योति स्वरुप है, मैं उसकी आराधना करता हूँ।

#### गीत

पदारिवन्द भक्त लोक पालनेक लोलुपं।
सदारपार्श्वमात्मजादि मोदर्क सुराधिपम्।
उदारमादि भूतनाथ मद्भुतात्म वैभवं।
सदा रवीन्दुकुण्डलं नमामि भाग्यसम्भवंम् ॥१॥
कुपाकटात्त्वीच्यां विभूतिवेत्र भूपगं।
सुपावनं सनातनादि सत्य धर्म पोपण्म्।
त्रिपार शक्ति युक्तमात्मलच्यां सुलज्ञ्यां।
प्रभाः मनोहरं हरीशभाग्यसंभवं भजे॥२॥

मृगासनं वरासनं शरासनं महौजसम् ।
जगद्धितं समस्त मक्त चित्तरंग संस्थितम् ।
नगाधिराज राजयोग पीठ मध्यवर्तिनं ।
मृगांक शेखरं हरीशभाग्यसंभवं भजे ॥३॥
समस्त लोक चिन्तितप्रदं सदा सुखप्रदम् ।
समुत्थिता पद्म्धकार कुन्तनं प्रभाकरम् ।
श्रमत्थेनृत्यगीत वाद्यलालसं मदालसं ।
नमस्करोमि भूतनाथमादिधमपालकम् ॥४॥
चराचरान्तरस्थित प्रभा मनोहर प्रभो ।
सुरा सुरा चितांधिपद्म युग्म भूतनायक ।
विराजमानवक्त्र भक्तिमत्र वेत्रशोभित ।
हरीश साग्यजात साधुपारिजात पाहि माम् ॥४॥

#### ऋर्थ

जो अपने चरएाकमल की शरण लेने वाले भक्तजनों का पालन करने में ही लीन है, जिसके पार्श्व में उसकी पत्नी है, जो अपने वच्चे आदि को आनन्द देने वाला है, जो देवताओं का स्वामी है, उदार है, भूतमात्र का आदि स्वामी है, जिसका अपना वैभव अद्भुत है, जिसके कर्ण कुण्डल के रूप में सूर्य और चन्द्र हैं, उस विश्व के समस्त भाग्यो से सम्भूत देव को नमस्कार करता हूँ ।१।

जिसके अवलोकन में कृपा भरी हुई है, जो विभूति से तथा देंत है विभूपित है, जो पवित्र है, सनातन सत्य, धर्म आदि का जो रक्षण करता है, जिसकी शवित अपार है, जिसका लक्षण आत्म-ज्ञान ही है

जिसका शरीर अच्छे लक्षणों से युक्त है, कान्ति के कारण जो 'मनोह

है और जो विष्सु और शिव का, समस्त भाग्यों से जन्मा हुआ पुत्रहै, उस देव की आराधना करता हूँ ।२।

जो बाघ पर बैठा है, जिसका आसन श्रेष्ठ है, जिसके हाथ के बाण है, जिसका तेज महाम है, जो सारे जग का हित करने वाला है, सब भक्तों के चित्त में जो विराजमान है, पर्वत-श्रेष्ठ पर राजयोग करने वालों के बीच जो बसता है और जिसके मुकुट पर चन्द्र है, हिर और शिवका, समस्त भाग्यों से जन्मा हुआ जो प्रुत्र है, उस देव की आराधना करता हूँ। इ।

जो सारे संसार की इच्छा पूरी करता है, सर्वदा सुख देने वाला है, विपत्ति रूपी अन्धकार को नाश करने वाला है, प्रकाशमान है, देवताओं के नृत्य, गीत, वाद्य आदि के प्रति विशेष रुचि रसता है, आदि धर्म का पालन करवा है, उस भूतनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ।४।

चर और अचर सृष्टि के अन्तस्थल में रहने वाले, कान्तियुवत, शोभायमान, हे प्रभु ! देवताओं तथा असुरों द्वारा जिसके चरण-युगल धोये जाते हैं, ऐसे हे भूतनाथ, सुन्दरवदन, भक्तों के मित्र, बेंत से सुकोशित, हे हरि और शिव के पुत्र, साधुजनों के लिए पारिजात रूथ तुल्य देव ! मेरी रक्षा कर । ४।

#### नामाचली

पूर्ण पुष्कल समेत भूतनाथ पाहि माम् । श्री हनुमत् स्तोत्रम्

१२

## वन्दे सन्तं श्री हनुगन्तम्

यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारिपरिपूर्णं लोचनं, मारुतिं नमत राइसान्तकम्॥

## ऋर्थ

जहाँ कहीं भी भगवाम का कीर्तन किया जाता है, वहाँ वायु-पुत्र हनुमाम उपस्थित रहते हैं, जो राक्षसों के लिये मृत्यु के समान हैं, आँखों में अश्रु भरकर तथा भक्ति से सिर नवाकर उन्हें प्रणाम करें।

१--वन्दे सन्तं श्री हनुमन्तं, रामदासममतं वत्तवन्तं ।

२—प्रेमरुद्धगलमश्रु वहन्तं, पुलकांकितवपुषा विलसन्तम्। रामकथामृत मधूनि पिवन्तं, परम प्रेम भरेण नटन्तं। ३—सर्वं राममयं पश्यन्तं, राम राम इति सदा जपन्तं।

सद्भक्तिपथं समुपदिशन्तं, विटठलवन्धं प्रतिसुखयन्तं।

## श्रर्थ

में श्री हनुमान् जी को नमस्कार करता हूँ जो भगवान् राम के ।नन्य भक्त हैं, जो शुद्ध तथा सबल हैं ।१।

जिनका कण्ठ भक्ति से रुद्ध है, आँखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है तथा जो रोमांच से पुलकित हो रहे हैं।

जो मधुका पान करते है, भगत्राम् राम की कथा-रूपी मधुपान कर परम भक्ति के साथ मृत्य करते हैं।२।

जो सब कुछ भगवाम् राम के ही रूप में देखते हैं तथा जो सदा राम-राम' जप करते हैं।

जो भक्ति-पार्ग-पथ-प्रदर्शन करते हैं, जो ईश्वर के साथ परम मनुरक्त है तथा जो सुख को प्रदान करने वाले हैं ।३।

#### नामावली

आंजनेय आंजनेय आंजनेय पाहिमाम् । हनुगन्त हनुमन्त हनुमन्त रक्ष माम् ॥

१३

जयित मंगलागार (श्री तुलसीदास कत) दलोक

मनोजवं मारुतसुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथ-मुख्यम्, श्री रामदूतं शिरसा नमामि॥

ऋर्थ

मैं उस श्री रामदूत को अपने मस्तक से प्रणाम करता हूँ जो और वायु के समान गतिमान है, जिसने इन्द्रियों पर काबू पारि है, जो समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, जो वायुपुत्र है और जो वार सेना का प्रमुख है।

जयति मंगलागार संसार-भारापहार, वानराकारविश्रहपुरारि। रामरोषानल ज्वालमाला मिपध्वान्तचर-

शलभसंहारकारि ॥१॥

जयित मर्स्वना मोद्-मंद्रि, नतग्रीव सुग्रीवदुःखैकवंधो । यातुधानोद्धतकुद्धकालाग्निहर,

सिद्धसुरसज्जनानंद सिन्धो॥२॥

जयति रुद्रायणि विश्ववंद्यायणि,

विश्वविख्यात भटचक्रवर्ति ।

सामगाताप्रणि कामजेताप्रणि,

रामहित रामभक्तानुवर्ति ॥३॥

जयति संग्रामजय रामसंदेशहर,

कौरालकुरालकल्याग्यभाषि।

रामविरहार्कसंतप्तभरतादि नर—

नारि शीतल करण कल्पशशि॥४॥

जयति सिंहासनासीन सीतारमण,

निरखि निर्भर हरष नृत्यकारी।

राम संम्राज शोभा सहित सर्वेदां,

तुलसी मानस रामपुर-विहारी।।।।।

#### ऋर्थ

हे हनुमान, तेरी जय हो ! तू मंगलों का घर है, (जन्म-मृत्यु) रूपी संसार के भार को हलका करने वाला है। तू स्वयं वानर वेषधारी भगवाम् शिव है। तू श्री राम के कोध रूपी अग्निशिखा के मिस में राक्षस रूपी पतंगों का संहार करने वाला है। १।

तेरी जय हो ! तू वायु और अंजना देवी के आनन्द का मन्दिर है। सुग्रीव के दु:ख में, जिनका मस्तक भुक गया था, तू ही एकमात्र मित्र रहा है। तू क्षुच्च राक्षसों के कालाग्नि सहश कोच को मिटाने वाला और सिद्धपुरुपों, देवताओं और सज्जनों को आनन्द देने वाला महा-सागर है। २। तेरी जय हो ! एकादश रुद्रों में तू सर्वप्रथम है। विश्वभर में जितने भी पूजनीय हैं, उन सबों में तू उत्कृष्ट है। तू विश्वविख्यात योद्धाओं का सम्राट् है। सामवेद के गायकों और कामविजेताओं में भी तू प्रथम है और भगवान रामचन्द्र का भला चाहने वाला तथा श्री राम के भक्तों का अनुयायी है। है।

तेरी जय हो ! तू संग्रामों का विजेता है। श्री रामचन्द्र जी का संदेशवाहक है। अयोध्या में श्री राम के कुशल-समाचार पहुँचाने वाला है। भरत आदि नरनारी जन श्री राम के वियोग-रूपी सूर्य से संतप्त थे, तब उनको शीतलता पहुँचाने वाला कल्पतरु तू ही था।४।

तेरी जय हो ! श्री सीताराम जब सिहासन पर विराजमान हुए तब उन्हें देखकर आनन्द विभोर हो नृत्य करने वाला तू ही है। जिस प्रकार अयोध्या में श्री रामचन्द्र अपनी समस्त शोभा के साथ विराज-मान हैं, उसी प्रकार तुलसीदास के मानस रूपी अयोध्या में तू सर्वदा विराजमान रहे। १।

## नामावली

श्रीरामदूत जय हनुमन्त पाहि माम्। स्रर्थ

श्री राम के दूत की जय हो। हे हनुमान, तू मेरी रक्षा कर।

# भक्तों को उपदेश

88

रे मन कृष्ण नाम कहि लीजे। (श्री सूरदास कृत)

खोक

कृष्णानमेतत्पुनरुक्त शोभं
उष्णेतरांशोरुद्यं सुखेन्दोः।
तृष्णाम्बुराशि दिगुणीकरोति
कृष्णाह्नयं किंचन जीवितं से॥

य्यर्थ

वह अवर्णनीय शोभा, जिसे कृष्ण कहते हैं, मेरे जीवन का सर्वस्व है। चन्द्रमा की सस्मित किरणों से देदीप्यमान उसके मुखचन्द्र ने मेरी (मिलन) की पिपासा को और भी उद्दीप्त कर दिया है।

गीत

रे मन कृष्णनाम कहि लीजै। गुरु के वचन श्रटल करि मानहिं,

साधु समागम की है।।।। रे मनः

पढ़िये गुनिये भगति भागवत,

श्रीर कहा कथि कीजै॥

कुप्णनाम विनु जनम वादि है,

विरथा काहै जीजै॥२॥ रे मन… कृष्णनाम रस बद्यो जात है, नृषावंत ह्वै पीजै॥ सूरदास हरि सरन ताकिये, जनम सफल करि लीजै॥३॥रे मन

ऋर्थ

है मन, कृष्ण-नाम का उच्चारण कर ले।

गुरु के वचन को अटल समभ और सदा सन्संग करता रह।

श्रीमदभागवत को ही पढ़ और उसका ही चिन्तन कर। उस अतिरिक्त और कुछ बोल कर क्या करेगा?

कृष्णनाम के बिना यह जीवन निरर्थंक है। फिर तू व्यर्थ ही क्यं जीता है ?

श्रीकृष्णनाम रूपी रस प्रवाहित हो रहा है। तू प्यासा वन कर खूब पान कर।

'सूरवास' कहते हैं कि हिर की शरण लेकर अपने जीवन की सार्थक बना ले।

## नामावली

कृष्ण कृष्ण मुकुन्द जनार्दन । कृष्ण गोविन्द नारायण हरे॥ ष्र्यच्युतानन्द गोविन्द माधव। सच्चिदानन्द नारायण हरे॥

## राम सुमिर राम सुमिर (श्री गुरु नानक कृत)

## **रलोक**

श्रापदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो-भूयो नमाम्यहम्।। श्रर्थ

में भगवाम् श्री राम को वारम्वार नमस्कार करता हूँ जो सम्पूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, अखिल सम्पत्तियों को प्रदान करता है और समस्त संसार को आनन्दित करता है।

#### गीत

राम सुमिर राम सुमिर एहि तेरो काज है।
माया की संग त्याग, हिर जू की सरन लाग
जगत सुख मान मिथ्या, भूठौ सब साज है।।१।।
सुपने ज्यों धन पिछान, काहे पर करत मान
बाह्त की भीत तैसे, वसुधा की राज है।।२।।
नानक जन कहत वात, विनिस जैहें तेरो गात
छिन छिन करि गयो काल्ह, तैसे जात आज है।।३।।
अर्थ

रे मन, श्री राम का स्मरण कर, श्री राम का स्मरण कर। माया का साथ छोड़ दे। भगवाम् की शरण ग्रहण कर। जगत् के सुख को मिथ्या समभा। यह सांसारिक ऐश्वर्य क्रुठा है। तूराम को स्मरण कर ।१।

धन को स्वप्नवत् समभ । यह संसार एक वालू की दीवाल के समान (क्षणभंगुर) है। फिर तू किस पर अभिमान कर रहा है? तूराम का स्मरण कर। २।

नानक जी यह बात कह रहे हैं कि एक दिन तेरा शरीर नाश को प्राप्त होगा । पल-पल करके कल का दिन व्यतीत हो चला और उसी भाँति आज भी (पल-पल कर) व्यतीत हो जायगा। तू राम का स्मरण कर ।३।

### नामावली

राम राम राम सीता राम राम राम । १६

> राम राम राम राम एन्निरो (श्री पुरन्दरदास कृत)

> > **इलोक**

निखिलनिलयमंत्रं नित्यतद्वाक्यमंत्रं भवकुलहरमंत्रं भूमिजाप्राणमंत्रम् पवनजनुतमंत्रं पावतीमोत्तमंत्रं पशुपतिनिजमंत्रं पातु मां राममंत्रम्॥

ऋर्थ

जो सभी घरों में मुखरित होता है, जो नित्य ब्रह्म का निदर्गन करता है, माता सीता जी का प्राणस्वरूप था, जो मां पायंती जी का मोक्ष-मंत्र था, जो हनुमान जी द्वारा प्रशंसित है तथा जो भगवान् शिव जी का अपना मंत्र है—वह राम मंत्र मेरी रक्षा करे।

गीत

राम राम राम राम एन्निरो सीता

१-नेमिदिंद भजिसुववर

कामितगल कोडुव नाम ॥ राम \*\*\*\*

२-कल्लिनंते इरुव जीव

निल्लदंते मरण्ड्याले

फुल्लनाम कृष्णनेंवो

सोल्ल वायिगे श्रोदगदो ॥ राम ....

३-वातपित्तवेरडु सेरि

श्लोष्म वंदु छोदगिदाग

धातु कुंदिदाग

रघुनाथनेंद्र श्रोदगदो ॥ राम .....

४-इहदिल्ल इष्ट उंदु

परदल्लि सुखवुं दु

वर पुरंदर विठलन्न

स्मर्ण वायिगे श्रोदगदो॥ राम \*\*\*\*\*\*

ऋर्ध

हे प्राणी ! तू राम राम का उच्चारण कर । सीताराम सीताराम कह।

जो लोग नाम को नियमित रूप से पूजते हैं, नाम उन्हें वांछित फल प्रदान करता है। १।

यह जीव जो इस शरीर से इतना आसक्त हो रहा है, मृत्यु का समय आ उपस्थित होने पर एक पल भी नहीं ठहरेगा। उस समय पदमनाभि भगवान् कृष्ण का नाम मुख से नहीं निकलेगा॥२॥

जब बात, पित्त और कफ घेर लेते हैं और प्राणशक्ति क्षीण पड़ जाती है, उस समय भगवान् रघुनाथ जी का नाम स्मरण करने का प्रयास व्यर्थ ही जाता है ।३।

जब मन में इहलौिक जीवन के प्रति आसिक्त तथा पारलीिक मुखों की एषणा बनी रहती है तो पुरन्दर विट्ठल का नाम मुख से नहीं निकलता है ।४।

## नामावली

श्री राम राम राम सीता राम राम राम॥

१७

दिन नीके बीते जाते हैं

वलोक

माता रामो मित्यता रामचन्द्रः
स्वामी रामो मत्सला रामचन्द्रः।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः
नान्यं जाने नैव जाने न जाने॥

## ऋर्थ

भगवान् रामचन्द्र मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा मालिक और मेरा मित्र भी राम ही है। वह दयानिधि रामचन्द्र ही मेरा सब कुछ है और उसको छोड़ कर मैं और किसी को बिलकुल ही नहीं जानता।

## गीत

दिन नीके बीते जाते हैं। सुमिरन कर श्री रामनाम तज विषय भोग अरु सर्वे काम तेरे संग चले नहिं एक दाम जो देते हैं सो पाते हैं। दिन ... भाई बंधु श्रक कुटु व परिवारा किसके हो तुम कौन तुम्हारा किसके वल हरि नाम विसारा। सव जीते जी के नाते हैं। दिन नीके ... लख चौरासी भरम के श्राये वड़े भाग मानुष तन पाये तिस पर भी नहिं करी कमाई फिर पाछे पछताते हैं। दिन नीके … जो तू लागे विषय-विलासा मृरख फँसे मृत्यु की पासा

गये फेर नहिं आते हैं। दिन नीके...

क्या देखे श्वासा की आसा

## श्रर्थ

भगवाम् श्री रामचन्द्र के नाम का स्मरण कर । प्रापंचिक विषयों और कामनाओं को भूल जा । एक भी छदाम तेरे साथ चलने वाला नहीं है। जो कुछ देते हैं वे ही पाते हैं। दिन वरावर वीतते जा रहे हैं।

भाई, वन्धु, कुटुंव, परिवार ये सव नाते-रिश्ते तभी तक हैं जब तक तू जीवित है। अन्यथा तू किसका है और कौन तेरा है? तू किसके वल पर उस हिर का नाम भूल गया है? दिन वरावर वीतते जा रहे हैं।

चौरासी लाख योनियों में तू भटक चुका है। बड़े भाग्य से तूने यह मनुष्य शरीर पाया है। फिर भी (अगले जन्म के लिए) यदि तूने फुछ किया नहीं तो उसके लिए तुभेः पछताना पड़ेगा। दिन बरावर चीतते जा रहे हैं।

यदि तू प्रापंचिक विषय-भोगों के पीछे पड़ेगा तो तू है मूर्ख, अपने ही गले में मौत का फंदा लगा लेगा। क्वास की क्या आस लगाये हुए है। याद रख, जो गया सो गया, फिर लौट कर आने वाला नहीं है, दिन वरावर वीतते जा रहे हैं।

#### नामावली

श्री राम राम जय राजा राम।
श्री राम राम जय सीता राम।

१५

मजो रे भैया राम गोविन्द हरि (विष्णु स्तुति) (श्री कबीरदास कृत)

रलो क

हरिहरित पापानि दुष्टिचित्तैरिप स्मृतः। श्रानिच्छन्निप संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥

ऋर्थ

दुर्जन भी यदि भगवाम् का स्मरण कर लें तो वे उनके पापों कं दूर कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि हाथ लग जाय तं अग्नि हाथ को जलाती ही है।

भजो रे भैया राम गोविन्द हरि।
जप तप साधन निहं कछु लागत
व्यक्त निहं गठरी। भजो रे भैयाः
संतत सम्पत सुख के कारण
जासो भूल परी। भजो रे भैयाः
कहत कवीर राम न जा मुख
ता मुख धूल भरी। भजो रे भैयाः

ऋर्घ

हे भाई, राम, गोविन्द और हरि का भजन करो। इसमें ज

सपस्या आदि कोई भी साधन नहीं लगता और गाँठ से कुछ खर्च भी नहीं होता ।

जिसे तुम भूल गये हो वह नाम शाश्वत सुख और सम्पत्ति का कारण है।

कवीरदास कहते हैं कि जिस मुख में राम का नाम नहीं है उसका मुख मिट्टी से भरने योग्य है।

#### नामावली

राम गोविन्द हरिं राम गोविन्द। 38 सांग श्राफ एट्टीन इटीज (अठारह सद्गुर्गों का संगीत) श्री राम, जय राम, जय जय राम ॐ। श्री राम, जय राम, जय जय राम श्रोश्म ॥ श्री राम जय राम जय जय राम । · सिरिनिटी, रेगुलारिटि, अवसेन्स आफ वैनिटी सिन्सेरिटी, सिंप्लिसिटी, वेरासिटी, इक्वानिमिटि, फिक्सिटि, नान-इरिटिविलिटी, श्रडाप्टिबिलिटि, ह्यू मिलिटि, टेनासिटी, ...इन्टेबिटि, नोबिलिटि, मैगनानिमिटी, चैरिटी, जेनरासिटी, प्यूरिटी । प्रैक्टिस डेली दीज एट्टीन इटीज यू विल सून ऋदेन इम्मौटैंलिटी

बहान इज दी वन्ली रियल इनटाइटी,

मिस्टर सो एएड सो इज ए फाल्स नान-इनटाइटी,

यू विल अवाइड इन इनिफिनिटी एएड इटर्निटी,

यू विल बिहोल्ड यूनिटी इन डायवर्सिटी,

यू कैन नाट अटेन दिस इन दि यूनिवर्सिटी,

वाइ प्रेस आफ गुरु यू कैन अटेन इन्मोटैंलिटी।

श्री राम जय राम जय जय राम ॥

शी राम जय राम जय जय राम स्रर्थ

शम, नियमितता, निरिभमाविता, सच्चाई, सरलता. आर्जवता. समत्व, स्थिरता, अक्रोघ. अनुकूलता, नम्रता, संलग्नता, पूर्णता, शिष्टता, उदारता, दान, विशालता, शुद्धता, अभ्यास करें ये अद्वारह सद्गुण, करेंगे अमरता, प्राप्त ब्रह्म ही एकमेव है सत्, सव नाम रूप हैं मिथ्या, असत्, आप वास करेंगे नित्य असीमता में. आप देखेंगे एकता अनेकता में. आप इसे नहीं पा सकते विश्वविद्यालयों में, परन्तू पा सकते हैं आप वह अमरता गुरु अनुकश्पा से। जय राम जय जय राम ॐ। श्रीराम जय राम जय जय राम

#### २०

## सांग श्राफ मेडीटेशन

ट्रुथ इज बहान (त्रान्सोल्यूट) ट्रुथ इज योर स्रोन सेल्फ रियलाइज दिस ट्रुथ वी फ्री, वी फ्री, वी फ्री राम राम राम राम राम राम

त त त त त त त त तम राम

यू मस्ट हैंच ए प्योर माइएड इफ यू वाएट टुरियलाइज, प्रैक्टिस कर्मयोग (योग आफ ऐक्शन), वी प्योर,

वी प्योर, वी प्योर। राम ......

यू कैन नाट इनक्वाय पीस आफ माइएड, ऐएड कैन नाट प्रैक्टिस मेडीटेशन, इफ यू आर पैरानेट, किल दिस लस्ट, किल दिस लस्ट।

रामः ॥

ची रेगुलर इन योर मेडीटेशन,

ऐएड टेक सान्विक फूड,

यू विल हैंव पीस आफ माइएड, दिस इज दी टू थः

दिस इज दी हु थ। राम

ह्रौन यू मेडीटेट आन हरि,

कीप हिज पिक्चर इन फ्रिट आफ यू,

J

1

लुक ऐट इट विद ए स्टेडी गेज,

यू विल डेपलप कन्सेनट्रेशन । राम ""

इफ इविल थाट्स इएटर द माइएड,

इू नाट ड्राइव देम फोर्सिविली,

सवस्टिच्यूट डिवाइन थाट्स, दे विल पास अवे,

दे विल पास अवे। राम ""

मेडीटेशन लीड्स टु नालेज, मेडीटेशन किल्स पेन,

मेडीटेशन बिंग्स पीस, मेडीटेट, मेडीटेट।

राम ।

समाधि इज यूनियन विद गाड, दिस फालोज मेडीटेशन, यू विल घटन इम्मोटैंलिटी, दिस इज मोज्ञ, दिस इज मोज्ञ। राम " ।

ग्रर्थ

यदि तुम चाहते हो साक्षात्कार, रखो शुद्ध मनस, करो अभ्यास कर्मयोग, शुद्ध बनो, शुद्ध बनो, शुद्ध बनो। राम "" ध्यान में रहो नियमित, करो साल्विक आहार, तुम पाओंगे मन की शान्ति, यही है सत्य, यही है सत्य। राम ""
जय तुम करो हिर पर घ्यान, रखो चित्र अपने सामने,
देखो स्थिर दृष्टि से उस पर, इससे बढ़ेगी एकाग्रता। राम ""
यदि बुरे विचार मन में आयें, उन्हें बलपूर्वक न भगाओ,
दिव्य विचारों को प्रश्रय दो, वे चले जायेंगे, चे चले जायेंगे। राम "
ध्यान से होता ज्ञान, घ्यान से होता दुःख निदान,
ध्यान करता है शान्ति प्रदान, करो ध्यान, घ्यान ध्यान। राम "
ध्यान के बाद लगती है समाधि, समाधि है ईश्वर से एकता,
तुम प्राप्त करोगे अमरता, यही है मोक्ष, यही है मोक्ष। राम ""

२१

## सांग आफ़ इम्मोटैं लिटी

राम राम राम राम राम राम राम राम राम।

जय जय सीताराम॥

राम राम राम राम राम राम राम राम।

जय जय राधेश्याम॥

टर्न दी गेज, ड्रा दी इन्द्रियाज, स्टिल दी माइएड,
शापेन दी इन्टलेक्ट,
चांट ॐ विद फीलिङ्ग, मेडीटेट आन आत्मा,
चांद राम विद फीलिङ्ग, मेडीटेट आन सीताराम
श्रो चिल्ड्र न आफ लाइट, विल यू ड्रिन्क नाट,
वोन्ट यू ड्रिन्क नाड नैक्टर आफ इम्मीटेंलिटी,
राम राम राम राम।

श्राल कर्माज श्रार वन्टे नाउ, यू हैव वीकम ए जीवन्मुक्त देंट व्लेस्ड स्टेट तुरीयातीत, नो वर्ड्स कैन डिस्काइव श्रो चिल्ड न श्राफ लाइट ""राम, राम राम। श्रास इज श्रीन, रोज इज रेड ऐएड दी स्काई इज ब्लू। वट दी चात्मा इज कलरलेस, फार्मलेस ऐएड गुनालेस टू। श्रो चिल्डोन श्राफ लाइट .....राम राम राम। लाइफ इज शार्ट, टाइम इज फ्लीटिंग, दि वर्ल्ड इज फ़ुल श्राफ मिजरीज, कट दी नाट आफ अविद्या ऐएड ड्रिन्क दी स्वीट निर्वाणिक दिलस, श्रो चिल्हु न श्राफ लाइट "राम राम राम "। फील दी डिवाइन प्रजेन्स एवरी हैं र, सी दी डिवाइन ग्लोरी त्राल राउएड, देन डाइव डीप इन्टू दी डिवाइन सोर्स, रियलाइज दी इनफाइनाइट व्लिस। श्रो चिल्ड न श्राफ लाइट ""राम राम""" । हू श्रासन, कुम्भक, मुद्रा, रोक दी कुएडलिनी देन टेक इट टु सहस्रार थृ चकास इन दी सुपुम्ना यो चिल्डू न याफ लाइट ""राम राम""।

ऋर्थ

राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम । जय जय सीताराम। राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम, राम। जय जय राधेक्याम।।

हिष्ट को मोड़ो, इन्द्रिय समेटो, मन को करो शान्त, युद्धि को करो तीन्न, भावना-सिहत करो ॐ जप और करो आत्मा पर ध्यान।

भावयुक्त करो राम का जप, करो सीताराम पर घ्यान ।। हे ज्योति सन्तान ! आओ, पीओ, आओ, पीओ, करो असृ सुवा का पान । राम, राम, राम ..... ।

सारे कर्म हुए विनष्ट, तुम हो चुके जीवन्मुक्त । वह परम धाम तुरीयातीत शब्द जिसका नहीं कर सकते वर्णन हे ज्योति सन्तान ! राम राम .....।

घास हरित है, गुलाव है लाल और गगन है नील
परन्तु आत्मा है रंग रहित, रूप रहित और गुणातीत
है ज्योति सन्तान राम राम राम राम
जीवन है स्वल्प, समय है गितमान, जगत है दु:खों से पूणे,
अविद्या ग्रन्थि को करो विनष्ट, पीओ मधुर निर्वाणिक आनन्द
हे ज्योति सन्तान राम राम राम
करो आसन, कुम्भक, मुद्रा, हिलादो कुण्डलिनी को
फिर ले जाओ उसे सहस्रार को, सुपुम्ना स्थित चकों से होकर
हे ज्योति सन्तान राम राम राम

## श्री राम स्तोत्रम्

२२

शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम

वलोक

मङ्गलं रामचन्द्राय, महनीय गुणाब्धये। चक्रवर्ति तन्जाय, सार्वभौमाय मङ्गलम्।। मङ्गलं सत्यपालाय, धर्मसंस्थिति हेतवे। सीता मनोभिरामाय, रामचन्द्राय मङ्गलम्॥

## ऋर्थ

भगवाम् राम का मंगल हो, जो सद्गुणों के सागर हैं, जो चक्रवर्ती जा के पुत्र हैं, जो स्वयं सम्राट हैं।

भगवाप् राम का मंगल हो, जो सत्य की रक्षा करते हैं, जो धर्म संस्थापक हैं और देवी सीला के मन को आनन्द देने वाले हैं।

#### बालकागड

श्री राम जय राम जय जय राम।

शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम 🕛 कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम इह्याद्यमर प्रार्थित राम चरड किरण कुल मरहन राम श्रीमदशरथ नन्दन राम कौसल्या सुख वर्धन राम विश्वासित्र प्रियधन रास घोर ताटका घातक राम मारीचादि निपातक राम कौशिक मख संरक्षक राम श्रीमदहल्योद्धारक राम गौतस मुनि संपृजित राम सुर मुनिवरगण संस्तुत राम नाविक धावित मृदुपद राम मिथिलापुर जन मोदक राम विदेह मानस रखक राम त्रयंवक कार्मुक भञ्जक राम सीतार्पित वरमालिक राम कृत वैवाहिक कौतुक राम भागीव दर्प विनाशक राम श्रीमदयोध्या राम पालक

रघुपति राघव राआराम पतित पावन सीताराम ईश्वर श्रल्ला तेरे नाम सचको सन्मति दे भगवान्॥

२३

रामचन्द्र रघुवीर

रामचन्द्र रघुवीर, रामचन्द्र रण्धीर, रामचन्द्र रघुनाथ, रामचन्द्र जगन्नाथ। रामचन्द्र रघुराम, रामचन्द्र पर्धाम, रामचन्द्र मम बन्धो, रामचन्द्र द्यासिन्धो॥

> २४ खेलति मम हृद्ये श्लोक

जयतु जयतु मन्त्रं जनम साफल्य मन्त्रं, जनन मरण भेद क्लेश विच्छेद मन्त्रम्। सकल निगम मन्त्रं सर्वे शास्त्रेक मन्त्रं, रघुपति निज मन्त्रं राम रामेति मन्त्रम्॥

#### ग्रथ

उस मन्त्र की जय हो, जो मानव जन्म को सफल बनाता है, न्म मृत्यु भेद तथा बलेश का रामूल नाग करता है, जो सभी वेदों । मन्त्र है, वह एक मन्त्र जो सभी शास्त्रों में पाया जाता है, उस म मन्त्र की जय हो!

#### गीत

खेलित मम हृद्ये—रामः खेलित मम हृद्ये, मोह महार्णव तारणकारी, राग द्वेष मुखासुर मारी। खेलित ....।

शान्ति विदेह सुता सहचारी, दहरायोध्या नगर विहारी। खेलति

परमहंस साम्राज्योद्धारी, सत्य ज्ञानानन्द शरीरी खेलतिः

## ऋर्थ

वह राम मेरे हृदय में खेलता है, वह मेरे हृदय में खेलता है। वह प्राणी को मोह (अज्ञान) के महान् सागर से पार उतारता है, वह राग-देवादि असुरों का संहार करता है।

जिसकी सहचरी शान्ति है, सीता है तथा जो अयोध्या नगर (हृदयाकाश) में विहार करता है।

जो परमहंसों के साम्राज्य का उद्धारक है तथा जिसका शरीर सत्त्व, ज्ञान तथा आनन्द है। (वह राम मेरे हृदय में खेलता है।)

#### नामावली

राम राम राम राम राम नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम् । जानकी मनोहरं सर्व-लोक नायकम्, शङ्करादि सेव्यमान पुण्य नाम कीर्तनम् ॥

27

## प्रेम मुदित मन से कहो

१—प्रेम मुद्दित मन से कही

राम राम राम श्री राम राम राम,

राम राम राम श्री राम राम राम,

१—पाप कटे दुःख मिटे, लैत राम नाम,

भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम॥ श्री राम """

३—परम शान्ति सुख निधान, दिव्य राम नाम,

निराधार को अधार, एक राम नाम॥ श्री राम ""

४—परम गोष्य परम इष्ट मन्त्र राम नाम,

सन्त हृदय सदा बसत, एक राम नाम ॥ श्री राम """ ४—महादेव सतत् जण्त दिव्य राम नाम,

भक्त जनन जीवन धन, एक राम नाम ॥ श्री राम """

२६

शान्तमु लेक सौख्यमु लेदु
(श्री त्यागराज कृत)

गीत

शान्तमु लेक सोख्यमु लेदु । सारस दलनयन श्री राम ॥ शान्तमः

## श्रनुपल्लवी दान्तुनिकैन वेदान्तुनिकैन शान्तमु'''''। चरणम्

दार सुतुलु धन धान्यमुलुंडिन।
सारेकु जप-तप संपद कलिगिन। शान्तमुःःः।
श्रागम शास्त्र मुलिन्नियु चदिन।
वागुगा सकल हृद्भावमु तेलिसिन॥ शान्तमुःः।
यागादि कर्ममुलंनियु जेसिन।
भागवतुलनुचु वागुग पेरैन। शान्तमुःः।
राजाधिराज श्री राघव त्यागराज।
राज विनुत साधु रच्क तनकु॥ शान्तमुःः।

## ऋर्थ

शान्ति के विना सुख नहीं, हे कमल-लोचन भगवाम् राम ! इ वह संयमी हो अथवा वेदान्ती ।

यद्यपि आप के पास स्त्री-पुत्र हो, धन-धान्य हो तथा जप-तप हो यद्यपि आपने समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया हो तथा सर्वो हृदय को जान लिया हो।

बद्यपि आपने सारे त्यागमय कार्यों को कर लिया हो तथा प्रत्या भगवद्भक्त ही बन गये हों।

हे त्यागराज ! सुनो, भगवाम् राम की महिमा को सुनो, इ अपने भक्तों के परिपालक हैं।

## पिव रे राम रसम् (श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र कृत) रखोक

वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महा मण्डपे, मध्येपुष्पकमासने मिणमये वीरासने संस्थितम्। ष्यत्रे वाचयति प्रभञ्जन सुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं, व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्॥

ऋर्थ

में क्यामल राम की पूजा करता हूँ जो सीता सहित रत्न-जिट आसन पर पुष्पों से आभूषित बीरासन में संस्थित हैं, स्वर्ण-मण्डप बीच में कल्पवृक्ष के नीचे वे भगवती सीता के सहित बैठे हैं, उन रामक्ष हनुमान जी व्यख्यान दे रहे हैं तथा ज्ञानियों को परम तत्त्व व उपदेश दे रहे हैं और जो भगवान राम, भरत आदि से परिवृत्त हैं।

#### गीत

विव रे राम रसम् रसने, पिवरे राम रसम्।
दूरीकृत पातक संसर्गं पूरित नानाविध फलवर्गम्।
पिव रे-----।

जनन मरण भयशोक विदूरं सकल शास्त्र निगमागम सारम्।।
पिव रे....

परिपालित सरसिज गर्भाग्डं परम पवित्री कृत पापग्डं।
पिच रे....

शुद्ध परम हंसाश्रम गीतं शुक शौनक कौशिक मुख पीतम् पिब रे.....

## ऋर्थ

राम नाम के रस का पान करो, हे मेरी जिह्ना ! राम ना सुधा का पान करो।

जो पाप कलुष को नष्ट करता है तथा जो नाना प्रकार के फलों व प्रदान करता है। जो भय तथा जन्म-मृत्यु के शोकों को दूर करता है जो सारे शास्त्र, निगम तथा आगमों का सार है।

जो ब्रह्माद्वारा रचित सारे लोकों की रक्षा करता है तथा जं नास्तिकों को भी धार्मिक बना डालता है।

जो परमहंसों के आश्रम में परमहंसों द्वारा गाया जाता है, जो शुह शीनक, कौशिक आदि के द्वारा पीया जाता है।

हे जिह्वे ! उसी राम-नाम-रूपी सुधा का पान कर।

#### नामावली

श्री राम जय राम जय जय राम।

२=

भज रे रघुवीरम्

(श्री सदाशिवब्रह्मे न्द्र कृतं)

**ब्रत्नोक** 

श्री रामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचन्द्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये॥

## श्रर्थ

श्री रामचन्द्र के चरणों का मन से घ्यान करता हूँ, वाणी से उन चरणों का गुणगान करता हूँ, मस्तक से उन चरणों को प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं चरणों की शरण जाता हूँ।

#### गीत

भज रे रघुवीरम् मनसा, भज रे रघुवीरम्।

१—अम्बुद्धिम्भविडम्बन गात्रम् अम्बुद्वाहननंदनदात्रम् ।

भज रे " "

२--- कुशिकसुतार्पितकार्मुकवेदम् वशिहृदयां चुजभास्करपादम्

भज रे .....

३ — कुण्डलमण्डनमण्डितकणेम् कुण्डलिमंजक मङ्गुतवर्णम्

भज रे ……

४—द्धिडत सुंद्सुतादिकवीरम्

मिएडतमनुकुलमाश्रय शीरिम् भज रे .....

४=परमहंसमखिलागम वेद्यम्

परमवेदमकुटप्रतिपाद्यम् भज रे ......

६—कालाम्भोधरकान्त शरीरम् कोशिकशुकशोनकपरिवारम्

भज रे ……

कौसल्यादशरथ सुकुमारम्किलकल्मप भयगहनकुठारम्

भज रे~~

# परमहंसहत्पद्मविहारम्प्रतिहतदशसुखवलविस्तारम् भज रेः

ऋर्थ

रघुकुल वीर श्रीराम का भजन कर। रेमन, उस रघुवीर का भजन कर।।

उसका शरीर मेघ के समान श्याम है और देवेन्द्र पुत्र बिल क उसने संहार किया है ॥१॥

कुशिफ पुत्र श्री विश्वामित्र से उसने धनुर्विद्या सीखी है और योगीजनों के हृदय रूपी कमल के लिए सूर्य किरणों के समान आनन्द देने वाला है।?।

उसके कानों में सुन्दर केयूर सुशोभित हैं और उसने अद्भुत वर्ण वाले आदिशेष को अपना पलंग बनाया है।३।

वह स्वयं परमहंस योगी है, अखिल वेद-शास्त्र का ज्ञाता है और वेदान्त और उपनिषदों से उसका वर्णन किया जाता है ।४।

सुंद राक्षस के पुत्र मारीच आदि को उसने दण्ड दिया है और चक्रवर्ती मनु के कुल को सुशोभित किया है।।।

उसका शरीर कृष्ण मेघ के समान है और उसके परिजन विश्वा-मित्र, शुक्त, भौनकादि हैं। ६।

वह कौसल्या और दशरण का प्रिय पुत्र है और कलियुग का जो महागहन पाप-भय है, उसके लिए कुठार के समान है।७।

परमहंस योगियों के हृदय-रूपी कमल में विहार करता है और रावण के अमित पराक्रम को भी उसने कुण्ठित कर दिया है । । ।

#### नामावली

राम राम श्री राम राम राम राम सीताभिराम राम राम श्रृङ्गार राम राम राम कल्याण राम राम राम कोदण्ड राम राम राम पट्टामि राम राम राम आनन्द राम राम राम श्री राम राम

3,5

भज मन रामचरण सुखदाई
(श्री तुलसीदास ऋत)
वलोक

श्रादो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं , वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम्। वालीनिश्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं , पश्चाद्रावण कुंभकर्णमथनं एतद्धि रामायणम्।।

## ऋर्थ

प्रारम्भ में राम का वनवास, फिर सुवर्ण मृग का हनन, सीता जी का अपरहण, जटायु का मरण, सुप्रीव के साथ वातचीत, वालि का संहार, समुद्र का तरण, लंकानगरी का दहन, फिर रावण, कुम्भकणींदि का नारा—यह है रामायण।

## गीत

## भज मन रामचरण मुखदाई।

- १ जिन चरनन से निकसी सुरसरि शंकर जटा समाई । जटाशंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई॥ अज मनः
- २—जिन चरनन की चरन पातुका भरत रहा े तौ लाई। सोई चरन केवट धोई लीने तब हरि नाव चलाई॥ अज मनः
- ३—सोई चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई । सोई चरन गौतम ऋषि नारी परिस परम पद पाई ॥ भज मनः
- ४--दंडक वन प्रमु पावन कीन्ही भृषियन त्रास मिटाई । सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनक-मृग संग धाई ॥ भज मन
- १—किप सुप्रीव वन्धु भय व्याकुल तिन जय छत्र फिराई।
  रिपु को अनुज विभीषन निसिचर परसत लंका पाई!।
  भज मन ....
- ६—शिव सनकादिक अर ब्रह्मादिक सेष सहस मुख गाई। तुलसिदास मारुवसुत प्रभु की निज मुख करत वड़ाई॥ भज मन .....

## श्रर्थ

हे मन, श्रीराम के उन सुखदायक चरणों का सेवन कर।

जिन चरणों से गंगा निकली और शिव जी की जटा में समाई है, जिस कारण से उसका नाम जटा शंकरी पड़ा है। वह तीनों लोकों का तारक है। १।

जिन चरणों की पादुका को श्री भरत जी ले गये थे और जिसकी भक्ति की थी। जिन चरणों को केवट-राजा गुड् ने घोया था और तय नाव चलाई थी।२।

उन चरणों का सारे संत जन ध्यान करते हैं। वे चरण सदा सुख देने वाले हैं। उन्हीं चरणों के स्पर्श से गीतम ऋषि की पत्नी अहत्या जी शाप से मुक्त हुई। ३।

प्रभु ने अपने चरणों से दण्डकारण्य को पवित्र किया और वहाँ के ऋषियों का दुःख दूर किया। वही त्रिलोक का उद्धार करने वाले चरण कांचनमृग के पीछे दीड़े थे ।४।

वहां सुग्रीव को, जो अपने भाई से डरा हुआ था, राज्य दिलाया, वैसे ही शत्रु रावण के भाई विभीषण को भी स्पर्श-मात्र से लंका का राज्य दिलाया। १।

उम चरणों की स्तुति शिव जी, सनकादि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवता, सहस्रमुख वाले शेप नाग आदि करते हैं। श्री हनुमान जी के स्वामी उन श्री रामचन्द्र का गुणगान तुलसीदास कर रहा है। ६।

#### नामावली

श्री राम राम जय राम सीताभिराम जय राम कोदण्डं राम जय राम फल्याण राम जय राम पट्टाभिराम जय राम लोकाभिराम जय राम श्री राम राम जय राम

३०

चेतः श्रीरामं (श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र कृतं)

श्लोक

चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनततुः, सुनीन्द्रैः योगीन्द्रैः यतिपतिसुरेन्द्रैः हनुमता। सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयांकः सुरगुरू, रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम्॥

श्रर्थ

वह श्रीराम ज्ञानस्वरूप है, विश्व का स्रष्टा है, परम मुख देने बात है, उसका शरीर पित्र है, मुनिश्रेष्ठों, देवताओं और हनुमान जी सदा सेवा स्वीकार कर रहा है, पूर्ण पुरुष है, अपनी गोद में सीता ज को बैठाया है, देवताओं का भी गुरु है, श्री लक्ष्मी जी का स्वामी है वह मेरे चित्त में सदा रमता रहे!

गीत

चेतः श्र रामं चिन्तय जीमृतश्यामम् १—ग्रङ्गीकृततुंवुरसंगीतम् हनुमद्गवयगवाच्समेतम् ।

चेतः ''''

२—नवरत्नस्थापितकोटीरम्

नवतुलसीदलकल्पितहारम्।

चेतः ....

३—परमहंसहृद्गोपुरदीपम्

चर गदलित मुनित रुणीशापम्।

चेनः \*\*\*\*\*

### ऋर्थ

१—हे मन, मेघश्याम श्रीराम का चितन कर, जिसने तुंबुरु मुनि का गायन स्वीकार किया और जो हनुमान, गवय, गवाक्ष आदि वानर श्रेण्ठों से युक्त हैं।१।

२—जिसने नवरत्नों से जड़ा हुआ मुकुट घारण किया है और नयी तुलसी दलों की माला पहनी है ।२।

३—जो परमहंस योगियों के हृदय-रूपी गोपुर पर दीपक समान है और जिसने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का शाप अपने चरणों के स्पर्श से दूर कर दिया है, उस राम का चिन्तन कर ।३।

## नामावली

राम राम नमोस्तुते जय
रामभद्र नमोस्तुते
रामचन्द्र नमोस्तुते जय
राघवेन्द्र नमोस्तुते
देवदेव नमोस्तुते जय
देवराज नमोस्तुते

वासुदेव नमोस्तुते जय : वीरराज नमोस्तुते राम राम जय राजा राम राम राम जय सीता राम

## ऋर्थ

हे रामचन्द्र, रामभद्र, राघवेंद्र, देवों के देव, देवों के राजा वासुदेव, पराक्रमी राजा, तेरी जय हो ! तुभे प्रणाम !

> ३१ राम रतन धन पायो (श्री मीरावाई कृत)

> > वलोक

निर्दशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं,
निरीहं निराकारमोंकारवेद्यम्।
गुणातीतमञ्चक्तमेंर्क तुरीयं,
परं ब्रह्म यो वेद तस्मै नमसी॥

## ग्रर्थ

उस व्यक्ति को प्रणाम जो परब्रह्म को जानता है, जो परब्रह्म शान-रूप है, सर्वव्यापी है, स्वच्छ (पवित्र) है, विकल्पश्लन्य है, इच्छाहीन है, निराकार है, ओंकार के जानने योग्य है, गुणों से परे है, अव्यक्त और एक है, तुरीयावस्था स्वरूप है।

### गीत

राम रतन धन पायो
पायो जी में तो। राम रतन ""

यस्तु श्रमोलक दी मेरे सद्गुरु

किरपा कर श्रपनायो। राम रतन ""

जनम जनम की पूंजी पाई
जग में सभी खोवायो।
खरचे निह कोई चोर न लेवे

दिन-दिन बढ़त सवायो। राम रतन ""

सत की नाव खेबिटिया सद्गुरु

भवसागर तर श्रायो

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर

हरख हरख जस गायो। राम रतन ""

## अर्थ

भैंने राम-रूपी रत्न पा लिया है। वह ऐसी वस्तु है जो अमृत्य है। गुरु ने वड़ी कृपापूर्वक वह मुके दिया। मैंने उसे अपना लिया है। १।

(उसे पाकर) मैंने अनेकों जन्मों तक की पूंजी पान्ति है। अले ही सारा जग मैं सो आई।

उसमें से न तो कुछ खर्च होता है, न वह कुछ टता है। चोर भी उसे चुरा नहीं सकता। (इसके विपरीत) वह सवा । होकर नित्यप्रति दहता ही जाता है।२1

## ऋर्थ

हे रामचन्द्र, रामभद्र, राघवेंद्र, देवों के देव, देवों के राज वासुदेव, पराक्रमी राजा, तेरी जय हो ! तुफ्रे प्रणाम !

> ३१ राम रतन धन पायो (श्री मीराबाई कृत)

> > **ब्लोक**

चिद्ंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं,
निरीहं निराकारमोंकारवेद्यम्।
गुणातीतमञ्चक्तमेकं तुरीयं,
परं ब्रह्म यो वेद तस्में नमस्ते॥

## ऋथं

उस व्यक्ति को प्रणाम जो परब्रह्म को जानता है, जो परब्रह्म झा रूप है, सर्वव्यापी है, स्वच्छ (पिवत्र) है, विकल्पश्च्य है, इच्छाहीन निराकार है, ओंकार के जानने योग्य है, गुणों से परे है, अव्यक्त औ एक है, तुरीयावस्था स्वरूप है।

## गीत

राम रतन धन पायो
पायो जी मैं तो। राम रतन .....
चस्तु श्रमोलक दी मेरे सद्गुरु
किरपा कर श्रपनायो। राम रतन .....
जनम जनम की पूंजी '
जग में सभी खोटा .'
खरचे निह कोई
दिन-दिन बढ़त सः
सत की नाव खेविटिनः
मवसागर तर
मीरा के प्रमु गिरिधर
हरख हरख जस गायो

अर्थ

मैंने राम-रूपी रन्न पा लिया वह ऐसी वस्तु है जो अमूल्य है। गुरु ने बः दिया। मैंने उसे अपना लिया है।१।

(उसे पाकर) मैंने अनेकों जन्मों तक की पूंच सारा जग में खो आई।

उसमें से न तो कुछ खर्च होता है, न वह कु उसे चुरा नहीं सकता। (इसके विपरीत) वह र दहता ही जाता है।२1 सत्य रूपी नाव का केवट सद्गुरु है। (वह मिल गया तो) संसा सागर पार करना आसान है।

गिरिघर श्रीकृष्ण की भक्त मीरा आनन्द विभोर होकर उस यसोगान करती है।३।

### नामावली

हरि हरि हरि हरि श्री हरि बोल । राम हरि क्याम हरि हरि हरि वोल ॥

३२

राम से कोई मिला दे

**ब्लोक** 

नमस्तस्मे सदेकस्मे कस्मैचिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराज ते ॥

## ऋर्थ

हे गुरुराज ! तुभे प्रणाम करता हूँ जो एकमात्र सत् स्वरूप है, अनिर्वचनीय है, ज्ञानस्वरूप है, प्रकाशमय है और जो इस समस्त े रूप में प्रकट हा रहा है।

### गीत

उस व्या राम से कोई मिला दे मुफे रूप है, सर्वव्य राम से कोई मिला दे। क्रिया है, अ विन लाठी का निकला श्रन्धा एक है, तुरीया राह से कोई लगा दे। राम से .....

Ī

कोई कहे वह वसे अवध में
कोई कहे वृन्दावन में
कोई कहे तीरथ मन्दिर में
कोई कहे मिलते ओ मन में
देख सकू' मैं अपने मन में
कोई ऐसी ज्योति जला दे।
अद्धा ज्योति जला दे
मिक्त ज्योति जला दे
ज्ञान ज्योति जला दे।

## श्रर्थ

उस भगवाम् राम से मिलने में मेरी कोई सहायता कर दो।
अन्धा लाठी विना जैसे चल पड़ता है, वैसे मैं विना सहारे के भटक
रहा हूँ। हाथ पकड़ कर कोई मुभे उस देव-दर्शन के रास्ते लगा दो।
कोई कहता है कि वह राम के रूप में अयोध्या में है तो कोई
गहता है कि कृष्ण के रूप में दुन्दावन में है। कोई कहता है कि वह
सीथ-धेत्र में है तो कोई कहता है कि वह मंदिर में है। फिर कोई यह
भी कहता है कि वह प्रत्येक के अपने-अपने मन में ही मिलता है।

कोई मेरे अन्दर ऐसा प्रकाश जला दे, जिससे मैं अपने मन में उसे देख सकूं, अनुभव कर सकूं।

मेरे अन्दर श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की ज्योति जला दो। उस राम से मिला दो।

#### नामावली

थी राम जय राम। श्री राम जय राम॥

## श्री कुष्ण स्तोत्रम् ३३ यम्रनातीर विहारी

#### . . . . . . . इलोक

गोपालरत्नं भुवनैकरत्नं गोपाङ्गना यौवन भाग्य रत्नम्। श्रीकृष्ण् रत्नं सुरसेव्यरत्नं, भजामहे यादव वंश रत्नम्॥

## ऋर्थ

भगवाम् कृष्ण गोपालों के रत्न हैं। वे समस्त लोकों के रत्न हैं। वे युवती गोपियों के भाग्य के रत्न हैं। वे सभी देवताओं से पूजित श्रीकृष्ण रत्न हैं। उस यादव वंश रत्न की हम पूजा करते हैं।

#### गीत

यमुनातीर विहारी, वृन्दावन संचारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोपाल कृष्ण मुरारी। दशरथ नन्दन राम राम, दशमुख मद्देन राम राम, पशुपति रंजन राम राम, पाप विमोचन राम राम, जय श्री राधे जय नन्दनन्दन, जय जय गोपी जन मन रखन॥

## ऋर्थ

जो यमुना के किनारे विहार करते हैं, श्री वृन्दावन में संचार या भ्रमण करते हैं, जो गोवर्द्धन गिरि को घारण करने वाले हैं वे गौजों को चराने वाले गोपाल कृष्ण मुरारी हैं।

दशरथ के पुत्र राम हैं, दशमुख यानी रावण की मारने वाले राम हैं, शङ्कर भगवाम को प्रसन्न करने वाले राम हैं, पापों को दूर करने वाले राम हैं। श्रीराधा की जय हो, गोपीजनों के मन को हरने वाले नन्दनन्दन श्री कृष्ण की जय हो।

# ३४ भजरेगोपालम् (श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र कृत)

## **र**खोक

चद्धेनांजितिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः, करित स्वराद्गदेन नयनेनोद्गीर्णवाष्पाम्बुना । नित्यं त्वच्चरणारिवन्द युगलध्यानामृतास्वादिनां, इप्रसाकं सरसीरहान्न सततं संपद्यतां जीवितम्॥

### ऋथें

हम श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर, सिर को नतकर, रीमांचित होकर, प्रेम से रुद्ध कण्ठ होकर, आंखों से आनन्दाश्रु वहाते हुये आपके पाद-पद्मों पर नित्य-प्रति घ्यान करते हुये प्रार्थना करें। हे पद्मलोचन भगवान् ! हमारा जीवन सुसंपन्न हो।

## गीत

भज रे गोपालं मानस, भज रे गोपालम्।। १-भज गोपालं भजित कुचेलं,

त्रिजगन्मृतं दितिसुतकातं । भज रे ..... २—श्रागमसारं योगविचारं, भोगशरीरं सुवनाधारं । भज रे ..... ३—कदनकुठारं कलुष विदूरं,
 मदनकुमारं मधुसंहारं। भज रे ....
 ४—नतमन्दारं नन्दिकशोरं,
 हतचाग्रूरं हंसिवहारं। भज रे.....

ऋर्थ

हे मेरे मन ! गोपाल का भजन कर जो तीनों लोकों का मू जो असुरों के लिए मृत्यु-स्वरूप है तथा कुचेल द्वारा पूजित था।१। उसकी पूजा करो जो वेदों का सार है, जिसे योग के द्वारा प् जाता है तथा जो भुवनों का आधार है।२।

उसक़ी पूजा करो जो पापों को दूर करता है, अज्ञान का निवा करता है, जिसके पुत्र कामदेव थे तथा जिसने मधु का सं किया था।३।

उस नन्द के पुत्र की पूजा करो, जो अपने भक्तों के लिये क दक्ष के समान है, जिसने चाणूर का संहार किया तथा जो परमहंसों लिये सुख का स्रोत है। ४।

### नामावली

-- एहि मुदं देहि मे श्री कृष्णा कृष्णा,
पाहि मां गोपालवाल कृष्णा कृष्णा।
-- नन्द गोप नन्दन श्रीकृष्णा कृष्णा,
वृन्दावन चन्द्र " " !
-- राधा मन मोहन " " !
- माधव दयानिषे " " !
- भक्त परिपालक " " !

५—गोपीजन वल्लभ श्रीकृष्णा कृष्णा, गोपकुल पालक ", , । ६—सर्वलोक नायक ", , सर्वजगन्मोहन ", , । सच्चिदानन्द (कृष्ण) सच्चिदानन्द, सच्चिदानन्द (गुरु) सच्चिदानन्द ।

# ३४ गायति वनमाली (श्री सदाशिव ब्रह्मे न्द्रकृत)

## इल्)क

कस्त्री तिलकं ललाटफलके वन्नःस्थले कौस्तुभं, नासात्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलयन् करुठे च मुक्तामणि, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः॥

## ऋर्थ

गोपालों के चूडामणि भगवाम् कृष्ण गोपाङ्गनाओं से परिवेष्टित होकर शोभित हो रहे हैं, जनके विशाल ललाट में कस्तूरी का तिलक है, जनके वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि है, नासिका के अग्रभाग में नवमुक्ता मुशोभित हो रही है, करतल में वाँसुरी तथा हाथों में कङ्गन हैं। जनके सब अङ्ग चन्दन से लेपित हैं तथा जनकी ग्रीवा में मुक्तावली मुशोभित हो रही है।

#### गीत

गायति वनमाली मधुरं, गायति वनमाली, पुष्प सुगन्धि सुमलय समीरे, मुनिजन सेवित यमुनातीरे। गायति ""

कृजित शुक पिक मुख खग कुञ्जे, कुटिलालक बहुनीरद्पुंजे,

तुलसीदाम विभूषण हारी, जलज भवस्तुत सद्गुण शौरी, गायति

परमहंस हृदयोत्सवकारी, परिपृरित मुरली रवधारी।
गायति

## अर्थ

वनमाला घारण किये हुये भगवान कृष्ण गा रहे हैं, वे मधुर गान ं कर रहे हैं।

यमुना के तट पर जहाँ ऋषिगण मौन होकर ध्यान करते हैं, जहाँ . मलय पर्वत से सुमधुर समीर बहता है, जो सुगन्धि से पूर्ण है, (वहाँ श्रीकृष्ण गा रहे हैं।)

(यमुना तट पर) कुक्कों में जहाँ कोयल, तीता तथा अन्य गायक पक्षी गान कर रहे हैं तथा वारित पुक्क घृंघराले वाल की तरह आकार में दोलायमान हो रहे हैं, (वहाँ श्रीकृष्ण गा रहे हैं)।

वे श्रीकृष्ण जो परमहंसों के हृदय में अपार आनन्द भर देते हैं तथा जिनकी वाँसुरी से संगीत प्रवाह रूप में संचारित होता है, वे गा रहे हैं।

### नामावली

गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविन्द जय जय। ३६

> ब्रूहि मुकुन्देति (श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्रकत) श्लोक

वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात्, पीताम्बराद् श्ररुण्विम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् श्ररविन्दनेत्रात्, कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमद्दं न जाने॥ श्रर्थ

भगवान् कृष्ण से परे मैं किसी परम तत्त्व को नहीं जानता, जिसके हाथों में वंशी शोभायमान हो रही है, जो वारिद के समान श्यामल है, पीताम्बर से भूपित है, जिसके होंठ विम्वफल के समान लाल हैं, जिसका मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान है, तथा जिसकी आँखें कमल के समान हैं।

### गीत

त्र्हि मुकुनदेति रसने, त्र्हि मुकुनदेति।

केशव माधव गोविनदेति कृष्णानन्द सदाननदेति (त्र्हि)

राधारमण हरे रामेति राजीवाच्च घनश्यामेति (त्र्हि)

गरुड गमन नन्दक हस्तेति खिण्डत दशकन्धर मस्तेति (त्र्हि)

ग्रिक र प्रिय चक्रथरेति हंस निरञ्जन कंस हरेति (त्र्हि)

### श्रर्थ

हे जिह्ना मुकुन्द बोल मुकुन्द बोल ! केशव ! माघव ! गोविन्द ! बोल ! कृष्ण आनन्द, सदानन्द बोल ! राधारमण ! हरि ! राम ! बोल ! पद्मलोचन ! घनश्याम ! बोल !

गरुड़ पर चलने वाले, दससिर रावण को मारने वाले बोल अकूर प्रिय ! चक्रधर ! निरञ्जन-हंस ! कंश-विनाशन बोल !

### नामावली

भजो राधे गोविन्द, गोपाल तेरा प्यारा नाम है। गोपाल तेरा प्यारा नाम है, नन्दलाला तेरा प्यारा नाम है॥

३७

## कोडति वनमाली

#### गीत

### कीडित वनमाली गोष्ठे (कीडित)

प्रह्लाद पराशर परिपाली पवनात्मज जाम्बवद्नुकूली (कीडित) पद्माकुच परिगंभग्रशाली पटुतर शासित मालिसुमाली (कीडित) परमहंस वर कुसुम सुमाली प्रगाव पयोग्रह गर्भ कपाली (कीडित)

### ऋर्थ

वनमाला पहने हुए कृष्ण प्रह्लाद के रक्षक हैं, जो हनुमान तथा जाम्बवान के प्रति कृपा करने वाले हैं, वे ही क्रीडा कर रहे हैं। जो श्रीलक्ष्मी से आलिङ्गित हैं तथा जिनके वाणों ने माली तथा गुमानी नामक राक्षसों को मार डाला था, वे ही कीड़ा कर रहे हैं। जिनकी माला में परमहंसजन ही पुष्प हैं तथा जो प्रणव पद्म के अन्दर छिपा है, वही कृष्ण कीड़ा कर रहे हैं।

### नामावली

१—कमलावल्लभ गोविन्द मास् पाहि कल्याण कृष्णा गोविन्दा ।

२-कमनीयानन गोविन्द माम् (पाहि)

३-भक्तवत्सल गोविन्द माम् (पाहि)

४--भागवत प्रिय गोविन्द माम् (पाहि)

५-वेरापविलोल गोविन्द माम् (पाहि)

६-विजय गोपाल गोविन्द माम् (पाहि)

७- नन्द नन्दन गौविन्द माम् (पाहि)

६-अनाथरक्षक गोविन्द माम् (पाहि)

१०-सर्वेश्वर श्री गोविन्द माम् (पाहि)

35

भज रे यदुनाथम् (श्री सदाशिवनहो न्द्रकृतं)

**ब्लो**क

वन्दे नवधनश्यामं पीतकौशेयवाससम्। सानन्दं मुंदरं शुद्धं श्री कृष्णं प्रकृतेः परम्।।

## अर्थ

श्री कृष्ण को नमस्कार, जो नये मेघ की तरह नील, पीले रेशमं धस्त्र को धारण किये है, जो आनम्दयुक्त है, सुन्दर है, शुद्ध है औ प्रकृति से परे है।

> गीत भज रे यदुनाथं, मानस भज रे यदुनाथम्।

- १ गोपवधूपरिरंभगालोलम् गोपकिशोरकमद्भुतलीलम्। भज रेः .....
- २ —कपटांगीकृतमानुषवेषम्
  कपटनाट्यकृतकृतस्नसुवेषम् । भज रेःःः

हे मन, यादनों के भगनाम् श्रीकृष्ण की पूजा कर। वह जो कृष्ण गोपियों के आलिंगन में मस्त है और अर्धुं फीडाओं में रत गोपनालक है, उसका भजन कर।

वह, जिसने कपट रूप से मानव रूप धारण किया है और हो फूछ उसके वेश रहे हैं, वे सारे नाटक के समान रहे । उस कृष्ण हैं भजन कर ।

वह जो परमहंस योगियों के हृदय में निवास करने वाला पर तत्त्व है, ओंकार रूपी बादलों के बीच स्वयं ओंकार स्वहप है। ज फुल्ण का भजन कर।

### नामावली

राधेश्याम कमलावल्लभ राधेश्याम कमनीयानन राधेश्याम कनकांवरधर राधेश्याम कौस्तुम भूषरा राधेश्याम अखण्ड स्वरूप राधेश्याम अमित पराक्रम राधेश्याम अपरिच्छिन्न अम रजन प्रिय राघेश्याम

ऋर्थ

थी लक्ष्मी देवी के स्वामी राधेश्याम मुंदर मुखवाले राधेश्याम स्वर्णमय वस्त्रधारी राचेश्याम कौस्तुभ-मणि से विभूपित राधेश्याम नाशरहित स्वरूप वाले राधेश्याम प्रमाणातीत पराक्रम वाले राधेश्याम सीमातीत राधेश्याम देवताओं के प्रिय राधेश्याम

38

स्मर वारं वारं (श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्रकृत) श्लोक

चिदानंदाकारं श्रुतिसरस-सारं समरसं, निराधाराधारं भवजलिधपारं परगुर रमायीवाहारं व्रजवनविहारं हरनुतं, सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजत रे॥

## ऋर्थ

आप सर्वदा उस भगवाम् गोविन्द का भजन कीजिये जो विदानक स्वरूप है, जो समस्त वेदों के सरस सार हैं, जो सवके लिये समान हैं, जो निराश्रयों के आश्रय हैं, जो जन्म-मृत्यु-रूपी संसार-सागर के तट है, जो सभी गुणों के परे हैं, जो लक्ष्मी जी का कण्ठ-हार हैं, जो वृज के सपीवन में विहार करने वाले हैं, भगवाम् शिव जी जिनका गुणगान करते रहते हैं और जो परमानन्द का मूल हैं।

### गीत

स्मर वारं वारं चेतः स्मर नन्दकुमारम्। घोषकुटीर पयोष्टृतचोरम् गोकुलवृन्दावनसंचारम् । स्मरः चेणुरवामृत पान किशोरम् विश्वस्थितिलयहेतुविद्दारम्। स्मरः परमद्दंस हत्पंकज कीरम् पटुतर घेनुक वकसंहारम्। स्मरः

### ऋर्थ

रे मन, नन्द जी के उस कुमार को वारंवार याद कर। वह जो ग्वालों की भोपड़ियों से दूध-घी चुराता है, जो गोर्ज़ और दृंदावन में विहार करता है। वह जो मुरली के स्वर रूपी अमृत को पान करता है और संसार की सृष्टि, स्थिति और विलय ही जिसका खेल है। वह जो परमहंसों के हृदय रूपी पिजड़े का तोता है और जिसने धेनुक, वकासुर आदि चालाक असुरों का संहार किया है।

### नामावली

| भक्तवत्सल   | गोविन्द |
|-------------|---------|
| भागवतिप्रय  | गोविन्द |
| पतिनपावन    | गोविन्द |
| परमदयाली    | गोविन्द |
| नन्दमृकुन्द | गोविन्द |
| नवनीतचोर    | गोविन्द |
| वेगुविनोत   | गोविन्द |
| विजयगोपाल   | गोविन्द |

४०
गोपान गोकुल वस्तिमित्रिय
( श्री तुलसीदास कृतं )
रिलोक
चसुदेवसुतं देवं कंसवास्त्रसदेनम् ।
देवकीपरमानन्दं कृष्सं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

श्रर्थ

भें जगदगुरु भगवाम् श्री कृष्ण की वन्दना करता हूँ जो चनुदेव का पृत्र है, जो स्वयं भगवाम् है, जिसने कंस और चाणूर राझसों यथ किया तथा जो माता देवकी को परम आनंद देने वाला है। गीत

गोपाल गोकुल बल्लुभिप्रियं, गोप गोसुत बल्लभम्। चरणारविंदमहं भजे. भजनीय सुर-मुनि-दुर्लेभम् ॥१॥ घनश्याम . काम अनेक व्ववि. लोकाभिराम मनोहरम्। किंजल्क बसन किशोर मूरति, भूरि गुण करंगााकरम् ॥२॥ सिर केकिपिंच्छ विलोल कुण्डल, श्चरुण बनरुह लोचनम्। गुंच्छावतंस विचित्र सब श्रंग, भक्त भव भय मोचनम्॥३॥ कच कुटिल सुन्दर तिलकभ्रू, राका मयंक समाननम्। त्रपहरण तुलसीदास त्रास, वृन्दाकाननम् ॥४॥ विहार

### ऋर्थ

हे गोपाल, गोकुलाङ्गनाओं के प्रियतम, गोपकुमारों, गौओं वर्षा गोवत्सों के स्वामी, परम आराधनीय तथा सुरमुनियों को भी दु<sup>ष्प्राद्ध</sup> भगवाम कृष्ण, मैं तेरे चरण-कमल की उपासना करता हूँ ।१। हे स्यामधन के समान स्याम वर्ण वाले भगवाम कृष्ण, त् अगणित कामदेव की शोभा को धारण करता है। तू संसार का रंजन करता है। तू मनोहर रूपवाला, पीताम्बरधारी, किशोर वदन, गुणों का आगार तथा करुणामय है। मैं तेरे चरण-कमल की उपासन करता हूँ 1२।

तेरा सिर मोर-मुकुट से सुशोभित है। तू कानों में चपल कुण्डल धारण किये हुए है। तेरे नेत्र कमल-पुष्प के समान लाल हैं। तेरा संपूर्ण अंग भ्रमर के समान सुन्दर है। मैं तेरे चरण-कमल की उपासना करता हूँ।३।

तेरी अलकें घुँघराली हैं। तूललाट में मुन्दर तिलक धारण किये हुए है। तेरी भीहें मनोहर हैं। तेरा मुख पूर्णचन्द्र के समान कमनीय है। तू तुलसीदास के भय को दूर करने वाला है तथा उन्दावन में विहार करता है। ४।

## नामावली

गोविन्द जय गोपाल जय। राधारमण गोविन्ट जय।।

४१

दर्शन दो घनश्याम नाथ (श्री नरसी मेहता कृत)

## श्लोक

त्रो ३म् इति ज्ञानवस्त्रेण, रागनिर्णेजनीकृतः। कर्मनिद्रां प्रपन्नोस्मि, त्राहि मां मधुसूदन॥

## ऋर्थ

ओ ३म् रूप ज्ञान-वस्त्र से राग-रूप मल को दूर कर । हे मधुसूदन मैं कर्मनिद्रा में पड़ा हूँ। मेरी रक्षा कर ।

### गीत

दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी
अखियाँ प्यासी रे।
१—मन मन्दिर की ज्योति जगा दो
घट घट बासी रे। (दशन दो ")

२—मन्दिर मन्दिर मृरित तेरी
फिर भी न देखें सूरत तेरी
थुग बीते न आई मिलन की—
पूरनमासी रे। (दर्शन दो")

३—द्वार दया का जव तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले श्रम्धा देखे, लँगड़ा चल कर पहुँचे कासी रे। (दर्शन दो''')

४—पानी पीकर प्यास बुकाऊँ, नैनन को कैसे समकाऊँ 'अर्ौखिमचौली छोड़ो श्रव तो मन के वासी रे। (दर्शन दो''') ४—निर्वल के वल धन निर्धन के तुम रखवारे भक्त जनन के तेरे भजन में सब कुछ पाऊँ मिटे खदासी रे। (दर्शन दो…)

६—नाम जपे पर तुमे न जाने,

उनको भी तू अपना माने।

तेरी दया का अन्त नहीं है,

हे दुखनाशी रे। (दर्शन दो ...)

श्राज फैसला तेरे द्वार पर,
 मेरी जीत है तेरी हार पर।
 हार जीत है तेरी मैं तो,
 चरन उपासी रे। (दर्शन दो…)

इ. हार खड़ा कव से मतवाला,
 माँगे तुमसे हार तुम्हारा।
 नरसी की ये विनती सुन लो
 मक्त विलासी रे। (दर्शन दो…)

६—लाज न लुट जाये प्रभु तेरी, नाथ करो न दया में देरी। तीनों लोक छोड़ कर आत्रो गगन निवासी रे। (दर्शन दो…)

## अर्थ

हे घनस्थाम, हे नाथ, मुक्के दर्शन दो । मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शनों लिए प्यासे हो रहे हैं।

हे सबके अन्तर्वासी, मेरे मन-मन्दिर की ज्योति जला वो ।१।

तुम्हारी मूर्ति सभी मन्दिरों में विद्यमान हैं, फिर भी तुम्हारे दर्यत नहीं होते । (तुम्हारी प्रतीक्षा में) युग बीत चले, परन्तु तुम्हारे मिलत की पूर्णिमा की रात्रि अभी तक नहीं आई।२।

जब तू दया का द्वार खोलता है तो गूँगा पंचम स्वर में होलं लगता है, अन्या देखने लंगता है और लँगड़ा पाँव-पाँव चल कर कासी पहुँच जाता है।३।

में (साधारण) तृषा को तो जल पीकर शान्त कर देता हूँ; पाल इन नेत्रों को (जो तुम्हारे दर्शन के लिए प्यासे हैं) भला मैं की समभाऊँ ? हे हृदयवासी, आँख मिचीनी का अब यह खेल छोड़ दो।ध

तुम निर्वलों के वल, निर्धनों के घन और भक्तजनों के रक्षक हो।
तुम्हारे भजन से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँ और सब चिन्ता हूर हो
जाय। ५।

हे दु:ख निवारक ! जो तुम्हारा भजन तो करते हैं। परत्यु तुम्हें जानते तक नहीं, उन्हें भी तू अपना लेता है। तुम्हारी दया अपीय है दि।

काज तुम्हारे दरवाजे पर ही हमारी हार-जीत का फैसला होते ते है। मेरी जीत तुम्हारी हार पर ही निर्भर करती है; परन्तु हार शी जीत ये दोनों ही तो तुम्हारे (हाथ) हैं। मैं तो तुम्हारे वरणों न उपासक हूँ। ।।

र् में पागल कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ तुम्हारे हार की भिग

तुम से ही माँग रहा हूँ। हे भक्तों के आनन्द देने वाले, 'तरसी' की प्रार्थना अब तो सुन लो । द।

हे नाथ, अब दया करने में विलम्ब न करो । नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी लाज ही लुट जाये । हे वैकुण्ठवासी, तीनों लोकों को छोड़ कर गीघ्र पथारो । है।

### नामावली

टर्जन दो घनश्याम नाथ । राधेश्याम जय राधेश्याम ॥

४२

श्रधरं मधुरं (श्री वल्लभाचायं कृतं)

## श्लोक

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् । लद्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं, बन्दे विष्णुं भवभयहृरं सर्वलोकैकनाथम्॥

### ऋर्थ

में उस विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिसकी आकृति शान्त है, जो आदि शेष पर लेटा है, जो पद्मनाभ है, देवताओं का स्वामी है, विश्व का आधार है, आकाश सदश व्यापक है, मेघ जैसी कान्तिवाला है, जिसके अंग मंगलकर है, जो लक्ष्मी का पित है, जिसके नयन कमल के सदस हैं, घ्यान द्वारा योगियों के हृदय से जो जाना जाता है, जो संसार-भय को दूर करने वाला और समस्त लोकों का एकमात्र है।

#### श्लोक

श्रथरं मधुरं वदनं मधुरं, तयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृद्यं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं विततं मधुरं, चिततं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरिवलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो, पाणिर्मधुरः पादो मधुरः, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् । गीतं मधुरं पीतं मधुरं, मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरिवलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, विमतं मधुरं शिमतं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।४ गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सिललं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।६। गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं, मुक्तं मधुरं, हृब्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।।। गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा, द्लितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।।।। ऋर्थ

श्री मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर है, नेश्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी मधुर है। १। उनके बचन मधुर है, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर हैं, अङ्गभङ्गी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है; श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है।२।

उनकी वेरापु मधुर है, चरण-रज मधुर है, कर-कमल मधुर हैं, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी मधुर है; श्री मधुराधिपित का सभी कुछ मधुर है।३।

उनका गान मधुर है, पान मधुर है, उनका मोचन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है; श्री मथुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। ४।

उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, रमण मधुर है, उदगार मधुर है और शान्ति भी मधुर है; श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। १।

उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरङ्गें मधुर हैं, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर है; श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। ६।

गोगियां मधुर हैं, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, वियोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार भी मधुर है; श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है।७।

गोप मधुर है, गाये मधुर हैं, लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका फल भी अति मधुर है; श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। ६।

#### नामावली

विपिनविहारी राधेश्याम, कुञ्जविहारी राधेश्याम, वांकेविहारी राधेश्याम, देवकीनन्दन राधेश्याम, गोपिकावल्लभ राधेश्याम, राधावल्लभ राधेश्याम कृष्णमुरारी राधेश्याम, करुणासागर राधेश्याम, भक्तिदायक राधेश्याम, शक्तिदायक राधेश्याम, भुक्तिदायक राधेश्याम, सिंच्यान, सद्गुरुख्प राधेश्याम, सर्वकृष्ण श्री राधेश्याम, सर्वनाम श्री राधेश्याम, राधेश्याम राधेश्याम ।

४३ जयति तेऽधिकम् (भागवत से)

रलोक

वन्दे नन्दब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीदणशः। यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्॥

## श्रर्थ

गोपियों के, नन्द के ब्रज की स्त्रियों के, चरण-रज को सदा नमस्कार, भगवाम् की लीलाओं को वर्णन करने वाले जिनके गीत तीनों लोक को पायन बनाते हैं।

### गीत

जयित तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्यदत्र हि।
 द्यित दृश्यतां दिज्ञ तावकास्त्विय घृतासवस्त्वां विचिन्यते॥
 शारदुदाशये साधुजातसत्सरिकोदर श्रीमुपा दृशा।
 सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निव्नतो नेह कि वधः॥

३. विपजलाप्ययाद् व्यालराचसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात्। वृपमयात्मजाद् विश्वतोभवाद्यभ ते वयं रिच्चता मुहुः॥ ४. न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक्। विखनसार्थिनो विश्वगुष्तये सख उदेखिवान सात्वतां कुले।। विरचिताभयं वृष्णिधुर्व ते चरणामीयुषां संस्तृतेभैयात्। करसरोरुह कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरम्रहम्।। ६. व्रजजनार्तिहन वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित। भज सखे भवत्किकरी स्म नो जलहहाननं चारु दशेय।। प्रणतदेहिनां पापकशेनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् । फिएफिणार्पितं ते पदाम्वुजं कृणु कुचेषु नः कृनिध हृच्छ्यम्।। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेज्ञ्णाः। विधिकरीरिमा वीर मुह्यतोरधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः॥ ६, तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृण्नित ते भूरिदा जनाः॥ १०. प्रहसितं प्रिय प्रेमवीच्चणं विहर्णं च ते ध्यानसङ्गलम्। रहिस संविदो या हृदिस्प्रशः कुहक नो मनः चोभयन्ति हि॥ ११. चलति यद् व्रजाच्चारयन् पशून् निलनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृर्णांकुरैः सीद्तीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति॥ १२. दिनपरिचये नीलक्रन्तलैवनमहाननं बिभ्रदाव्रतम ।

९४. सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेगुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मार्गां नृगां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्। १४. अटित यद् भवानिह काननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीच्तां पदमकुद् दृशाम्। १६. पतिसुतान्वयभ्रातृवान्धवानतिविलंध्य तेऽन्त्यच्युतागताः। गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि॥ १७. रहसि संविदं हुच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीन्नएम्। बृह्दुरःश्रियो वीच्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुहाते मनः॥ १८, ब्रजजनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते बृजिनहरूवलं विश्वमङ्गलम्। त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्र जां यन्निपूद्नम्॥ १६. यते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः, शनैः प्रिय दधीमहि ककेशेषु। तेनाटवीमटिस तद् व्यथते न किंस्वित्,

तनाटवीमटास तद् व्यथतं न कास्वत्, कूर्पादिभिभ्नेमति धीर्भवदायुषां नः॥

२०. इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदशंनलालसाः। तासां त्राविरभूत् शौरिः स्मयमानसुखान्युजः, पीताम्बरधरः स्रग्वी साज्ञात् मन्मथमन्मथः॥

## ऋर्थ

गोपियां विरहावेश में ग ने लगीं — प्यारे ! तुम्हारे जन्म के कारण वैकुण्ठ आदि लोकों में भी व्रज की महिमा वढ़ गई है। तभी तो सौन्दर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास-स्थान वैकुण्ड छोड़ कर यहाँ नित्य निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा कर लगी हैं। परन्तु प्रियतम ! देखी, तुम्हारी गोषियां, जिन्होंने तुम्हा घरणों में ही अपने प्राण समर्पण कर रखे हैं, वन-वन में भटक क तुम्हें खोज रही हैं। १।

हमारे प्रेयपूर्ण हृदय स्वामी ! हम तुम्हारी विना मोल व दासी हैं। तुम शरत्कालीन जलाशय में सुन्दर सरसिज किणका सौन्दर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमको घायल कर चुके हो। हमा मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर क्या नेत्रों से भारना वध नहीं है अन्त्रों से हत्या करना हो वध है। २।

पुरुष शिरोमणे ! यमुना जी के विषैने जल से होने वाली मृत्य साँप का रूप धारण कर खाने वाले अवासुर, इन्द्र की वर्षा, आँधे विजली, दावानल, दृषभासुर और ज्योमासुर आदि से एवं भिन्न-भि अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने हमारी रक्षा की है। ३।

तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृद में रहने वाले साक्षी हो, अन्तर्यामी हो। सखे! बहाा जी की प्रार्थः से यिदव की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में उपत्न हुए हो।४।

अपने प्रेमियों की अभिलापा पूर्ण करने नालों में अग्रगण्य यहुवं शिरोमणे! जो लोग जन्म-मृत्यु रूप संसार के चनकर से डर व तुम्हारे चरणों की गरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर-कमल अप छुत्रछाया में लेकर निर्भय कर देते हैं। हमारे प्रियतम ! सब व लालमा-अभिलापाओं को पूर्ण करने वाला नहीं कर कमल, जिससे तुम लक्ष्मी जी का हाथ एकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो । १।

त्रजवािमयों के दुःख दूर करने वाले वीरिशरोमणि क्यामसुन्दर तुम्हारी मन्द मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनों सारे मानमद को चूर-चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्र सखा ! हम से रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दार्स तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं । हम अवलाओं को अपना परम सु साँवला मुखकमल दिलाओ ।६।

तुम्हारे चरण-कमल शरणागत प्राणियों के सारै पापों को नष्ट देते हैं। वे समस्त सौन्वर्य-मायुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जनकी सेवा करती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे-पंचलते हो और हमारे लिए तुमने उन्हें साँप के फणों पर भी रखने संकोच न किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्यथा की आग से ज रहा है, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमको सता रही है। तुम अप वहीं चरण हमारे वक्षःस्थल पर रख कर हमारे हृदय की ज्वाला व शान्त कर दो। ७।

कमलनयन ! तुम्हारी बाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक घाट्य, एक-एक अक्षर मधुरातीत मधुर हैं। बड़े-बड़े विद्वाप उसमें रम् जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उस वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियी मोहित हो रही हैं। दानवीर ! अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर-रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। ।

प्रभो तुम्हारी जीवन लीला-कथा भी अमृतस्वरूपा है। विरह के सताये हुए लोगों के लिए तो यह जीवनसर्वस्व ही है। वड़-बड़े जानी महारमाओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताए को मिटाती तो है ही साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुन्दर, परम मधुर और परम विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला-कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। है।

प्यारे एक दिन वह था, जब तुम्हारी प्रेम भरी हुँसी और चितवन

तथा तुम्हारी तरह-तरह की कीडाओं का ध्यान करके हम आनन्द में मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है, और उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्त में हृदयस्पर्शी ठठोलियां की, प्रेम की बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुष्ध किये देती हैं। १०।

हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश-काँटे के गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन वेचैन हो जाता है। हमें यड़ा दु:ख होता है। ११।

प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे दुःखों को मिटाने वाले हो । तुम्हारे चरण-कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलापाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी विपत्तियां कट जाती हैं। कुंजविहारी ! तुम अपने परम कल्याण स्वरूप चरण-कमल हमारे वक्षःस्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शान्त कर दो ।१२।

वीर शिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक-सन्ताप को नष्ट कर देता है। गाने वाली वह बाँसुरी उसको भली-भाँति चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसको पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों तथा दूसरों की आसक्तियों का ध्यान भी नहीं होता। हमारे बीर ! अपना बही अधरामृत हमको वितरण करो, हमको पिलाओ। १३।

प्यारे ! दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक-एक क्षण युग के समान हो जाता है और जब तुम सन्ध्या के समय लौटते हो तथा पुँघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारिवन्द हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ष ही है। १४।

प्यारे श्यामसुन्दर ! हम अपने पित, पुत्र, भाई, बन्धु और कुल परिवार का त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी एक-एक चाल जानती हैं और संकेत समभती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गित समभ कर उसी से मोहित होकर यहाँ आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रि के समय आयी हुई युवितियों को तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है। १४।

प्यारे ! एकान्त में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेमभाव को जगाने वाली वातें किया करते थे । ठिठोली करके हमको छेड़ते थे । तुम प्रेमभरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्ष:स्थल जिस पर लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं ! तब से अब तक हमारी लालसा निरन्तर वढ़ती जा रही है । हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ।१६।

प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज-वनवासियों के सम्पूर्ण शोकः ताप को मिटाने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए हैं। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा हुआ है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय-रोग को सर्वेषा निमृत कर दे। १७।

तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने स्ततों पर भी डरते-डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उनको चोट न लग जाय। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे-छिं भटक रहे हो। वया कंकड़-पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो उसकी सम्भावना मात्र से चक्कर आ रहा है; हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण! श्यामसुन्दर! प्राणनाथ! हमारा जीवन तुम्हारे लिए है; हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं।१६।

इस भाँति गोपियां उच्च स्वर से श्रीकृष्ण का गुणगान करने लगीं। वे श्रीकृष्ण के दर्जन के लिए क्रन्दन करने लगीं और उनका वह रदन ही गान के रूप मे फूट निकला। ठीक उसी समय भगवान श्रीकृष्ण गीताम्वर तथा वनमाला धारण किये हुए उनके बीच में प्रकट हो गये। उस समय उनका सस्मित मुख-कमल कामदेव को प्रलोभित करने वाला या।१६-२०।

#### 88

# कालियमर्दनं -- श्रथ वारिणि

(श्री मेप्पत्तूर नारायण भट्टपाद रचित श्रीमन्नारायणीयम् से)

### श्लोक

वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्र्रमर्दनं। देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुक्म्॥

### ऋर्थ

जगदगुरु धीकृष्ण को नमस्कार जो वसुदेव का पुत्र है, स्वयं देव है, कंस और चाणूर का संहारक है तथा देवकी को परम आनन्द देने वाला है।

# गीत

| १—           | -ষ্যথ              | वारिणि              | घोरतरं              | फिग्गिनं                     |    |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----|
|              | प्रतिव             | ारियतुं             | कृतर्ध              | भगवन्                        | 1  |
|              | द्रुत              | मारिथ               | तीरग                | नीपतरुं                      |    |
|              | विषा               | <b>गरु</b> तशोपि    | तपर्णचय             | <del>I</del>                 | 11 |
| ₹—           | -अधि               | रुह्य पदा           | म्बुरुहेग्।         | च तं                         |    |
|              | नवप                | ल्लवतुल्यम          | नोज्ञरुचा           |                              | 1  |
|              | ह्रद्व             | रिशि दृ             | ्रतरं               | न्यपतः                       |    |
|              | परिष्              | र्गितघोरत           | रंगगरो              |                              | į  |
| ३—           | -भुवन              | त्रयभारभृ           |                     | भवतो                         |    |
|              | गुरुभ              | <b>ारविक्</b> मिप   | विजृम्भि            | जला .                        | 1  |
|              | परिस               | <b>ग</b> ज्जयति     | स्म ध               | <b>ानुःशतके</b>              |    |
|              | तटिन               | ी महिं              | ते स्फुट            | बोषवता                       | 11 |
| 8 <b>-</b> - | - ग्रथ             | दिनु वि             | देचु पो             | रंज्ञाभत-<br>^               | ,  |
|              | भ्रमि              | तोद्यवारि           | निनाद्भ             | τ:                           | ļ  |
|              | उद्क               | ादुदगादु <b>र</b> ग | गाधिपतिः            |                              |    |
|              | त्वदु <sup>ए</sup> | <b>ान्तमशा</b> न    | तरुषान्धः           | मन् <b>।</b><br>-            | Н  |
| ¥            | -फग्ग              | प्ट'गसहस्र <u>्</u> | वोनःस् <u>र</u> म   | र-<br>स्ट्रा                 |    |
|              | उवल                | द्गितकगो            | प्रावषा+्           | वरम्<br>जेकस्या              |    |
|              | पुरत               | : फिंगिनं           | -स्थे≂ि             | स्राच्याच्या<br>स्राच्याच्या | 11 |
|              | बहुश               | गुंगिण्मंज          | नशलाम<br>स्ट्रमविष- |                              |    |
| Ę-           | -डवल               | -<br>दक्षिपरिच      | (पुत्राचन           |                              |    |

श्वसनोष्मभरः स महामुजगः। परिदश्य भवन्तमनन्तवलं समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो ॥ ७-- श्रविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगरो । ज्ञगोहतलेऽप्यनिमित्तशत<u>ं</u> समुदीच्य गता यमुनां पशुपाः॥ प्रिक्तिपु विभो भवदीयदशां श्रवलोक्य जिहासुपु जीवभरम्। फिंग्विन्धनमाशु विमुच्य जवाद् उद्गम्यत हासजुवा भवता॥ ६—श्रिधिक्हा ततः फिश्राजफणान् नन्ते भवता मृदुपादरुचा। कलशिजितनूपुरमंजुमिलत् करकंकणसंकुलसंक्विणतम् ॥ १० — जहपुः पशुपास्तुतुपुर्मे नयो वयुपुः कुसुमानि सुरेन्द्रगरणः। त्विय नृत्यित मारुतगेहपते परिपाहि स मां त्वमदान्तगदात्॥ ऋधं

हे भगवन् ! तूने यमुना के जल में निवास करने वाले उस महा

सपं का विनाध करने का निश्चय कर लिया जो नदी के तट रहने वाले छुओं को नष्ट करने वाला और अपनी विप-वायु से र सारे पत्तों को सुखा डालने वाला था ।१।

तव उस कदम्व दृक्ष पर तू चढ़ गया और नव पल्लवों के स कान्ति युक्त अपने चरण-कमल से नदी का जल दूर तक हिलाने जिससे नदी में जोर से लहरें उठने लगीं।२।

चूं कि तू तीनों लोकों का भार वहन करता है, तेरे उस म् भार से नदी का जल सौ-सौ धनुष की ऊँचाई तक उठने लगा तटवर्ती प्रदेश में महान् कोलाहल मचने लगा।३।

अव इस प्रकार चारों दिशाओं में उमड़ते, चक्कर लगाते प के कोलाहल के बीच सर्पराज पानी से बाहर निकल कर, बड़ें से अन्धा होकर तेरे पास आया ।४।

उसके हजारों फन पर्वत की चोटियों की तरह दीख रहे थे, र जलते अङ्गारे के समान विष उमड़ रहा था जो वादलों के स दीखता था। तू कई चोटियों वाले अंजन पर्वत के समानः रहा था। ४।

उस महासर्प की आँखें जल रही थीं, वड़ी गरम उसासों के । तीव्र विष उगल रहा था । अनन्त शक्ति से सम्पन्न तुमको कुछ विचलित न होते देख कर वह तुम पर लिपटने लगा ।६।

यमुना के तट पर सारे गोप वालक और पशु तुर्फेन देख के कारण तथा घर में भी कई प्रकार के असगुन होते देख कर ग्वाल यमुना के पास चले आये ।७।

उन लोगों ने जब तेरी अवस्था देखी तब इतने दुःखी हुए कि

ने अपना प्राण त्याग करने का निश्चय कर लिया। यह देख कर तू सर्प के बन्धन को छुड़ा कर शीघ्र ही हँसन्मुख हो बाहर आ गया। 💷

ओर तय सपराज के फनों पर तू चढ़ गया और अपने मृदुल पाद-कमलों से, नूपुर के सुमधुर निनाद तथा हाथों के कंकण की मनोहर व्यनि के गाथ तू वहाँ नाचने लगा । ह।

हे गुरुवायूर, तुभे यों नृत्य करते देख कर गोपालक हिंपत हुए, मृतिजन सन्तुष्ट हुए, देवगण आकाश से पुष्पवर्षा करते लगे। तू मेरी रक्षा कर जो दुर्निवार रोग से पीड़ित हूँ।१०।

## नामावली

ओ३म् नमो भगवते वासुदेवाय।

# थी विष्णु स्तोत्रम

84

श्रच्युतं केशवं

(श्री शंकराचार्यकृतं)

## **रलो**क

भारों देविकदेविगर्भजननं गोपीगृहे वधेनं सायापृतनजीवितापहरणं गोवधेनोद्धारणम् । इस्तक्षेद्रनकीरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्॥

### ग्रर्थ

प्रारम्भ में देवकी देवी के गर्भ में जन्म ग्रहण करन (यसोदा) के घर में लालन-पालन होना, मायाविती पूतना हरण, जंस तथा दूसरे असुरों का बघ, कौरव तथा उनके साधि विनाश, कुन्ती के पुत्रों की रक्षा संक्षेप में भागवत की यही अ लीला कथा है।

### गीत

श्रच्युतं केशवं रामनारायग् कृष्णदामोद्रं वासुदेवं हरिम्। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे॥शा अच्यतं केशवं सत्यभामाधवं, माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्। इन्दिरामन्दिरं चैतसा सन्दरं, देवकीनन्दनं नन्दनं सन्दर्भ।।२॥ विष्णवे जिष्णवे शंखिने चिक्रणे. रुक्सिग्गीरागिगो जानकीजानये। वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने. कंमविष्वंसिते वंशिते ते नमः॥३॥ कृष्णा गोविन्द हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे ।

अच्युतानन्द हे माधवाधोद्यज, द्रोपदीरत्तक ॥४॥ द्वारकानायक राच्यचोभितः सीतया शोभितो, द्रगडकारण्यभूपुर्यताकारण लदमरोनान्वितो वानरैः सेवितोऽ गस्त्यसम्पृजितो राघवः पातु माम्।।४॥ धेनुकारिष्टकानिष्टकृदुद्धे पितः, केशिहा कंसहद्वंशिकावादकः । पृतनाकोपकः सूरजाखेलनो, वालगोपालकः पातु मां सर्वेदा ॥६॥ विद्युद्धोत्तवत्प्रस्कुरद्वाससं, प्रा**वृदम्भोदवत्प्रोल्लसद्विप्रहम्** वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं,

## वृत्ततः सुन्दरं कर्नु विश्वस्भर-स्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्॥॥॥

### ऋर्थ

अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, श्रीघर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जानकीनायक रामचन्द्रः भजता हूँ।१।

अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिक द्वारा आराधित, लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकु का चित्त से मैं घ्यान करता हूँ ।२।

जो विभु है, विजय है, शंखचक्रधारी है, रुविमणी जी का प्रमी है, जानकी जी जिसकी धर्मपत्नी हैं तथा जो जजाङ्गनाओं प्राणाधार है उस परम पूज्य, आत्मस्वरूप, कसविनाशक, मुरलीमनीह तुभको नमस्कार करता हूँ।३।

हें कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ हे वासुदेव ! हे अजय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनत हे माधव ! हे अधोक्षण (इन्द्रियातीत) ! हे द्वारिकानाथ ! हे द्रीवरं रक्षक ! मुफ पर कुपा कर ।४।

जो राक्षसों पर अति कुपित है, श्री सीता जी से शीभित है दण्डकारण्य की भूमि की पिवत्रता का कारण है, श्री लक्ष्मी जी द्वा अनुगत है, वानरों से शोभित है, श्री अगस्त्य जी से पूजित हैं, ज रघुवंशी श्री रामचन्द्र मेरी रक्षा करें । ।

धेनुक और अरिष्टासुर आदि का अनिष्ट करने नाला, शमुआं का ध्वंस करने वाला, केशी और कंस का वध करने वाला, पूतना पर

कोप करने वाला, यमुना-तट विहारी वाल-गोपाल सदा मेरी रक्षा करें ।६।

विद्युत् प्रकाश सदृश जिसका पीताम्वर विभासित हो रहा है, धर्पाकालीन मेव के समान जिसका अति शोभायमान शरीर है, जिसका वक्षः स्थल वनमाला से विभूषित है और चरण-युगल अरुण वर्ण है, उस कमल-नयन श्री हिर को मैं भजता हूँ। ७।

जिसका मुख घुँघराले अलकों से सुशोभित हैं, मस्तक पर मणिमय गुकुट गोभा दे रहा है तथा कपोलों पर कुण्डल सुशोभित हैं, उज्ज्वल हार, केयूर, बाजूबन्द, कंकण और किंकिणीकलाप से सुशोभित मनोहर मूर्ति शी स्थामगुन्दरं को भजता हूँ । ।

जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दों वाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताप्टक को प्रेम और श्रद्धा से नित्य पढ़ता है, विश्वम्भर, विश्व- फर्ता श्री हरि शीघ्र ही उसके वशीभूत हो जाता है। हा

## ४६

## जय विट्ठल विट्ठल

## श्लोक

हर्दे मानुषं एपं तय सीम्यं जनाद्न । इदानीगरिस संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥

#### ग्रर्थ

ों जनार्दन, अब तेरा यह मानवीय सीम्य रूप देखकर मैंने पान प्राप्त किया है और में स्वस्थिचित्त हुआ हूँ।

#### गीत

जय विट्ठल विट्ठल विटठल जय विटठल पार्डुरंग जय विट्ठल विट्ठल विट्ठल विट्ठल श्री विट्ठल विट्ठल विट्ठल जय विट्ठल विट्ठल विट्ठल जय विट्ठल पार्डुरंग जय विट्ठल पार्डुरंग

नामावली

जय जय विद्वल पाण्डुरंग विद्वल

४७

पंचै मामले पोल पेनि (श्री तोंडारातिपति अजवार कृतं)

गीत

पंचे मामले पोल मेनि
पविलवाय कमलच्चंगन्
छाच्युता छानररेरे
छायर छुलवकोलुन्दे यनुम्
इच्चुवे तविर यान पोय्
इन्दिरालोकमालुं

श्रच्चुवे पेरिनु वेग्डेन् श्ररंगमानगरुलाने

## ऋर्थ

हे अच्युत (अविनाशी) देवाधिदेव, गोपालों के रक्षक, तेरा शरीर बड़े हरे पर्वत की तरह चमकता है। तेरा मुख मोती के समान है और तेरे नेत्र कमल के समान अरुण हैं। इस रस को छोड़ कर यदि स्वर्ग-सुख का भी उपभोग करने को मिले तो है श्री रङ्गनायक, मैं वह नहीं चाहूँगा।

#### नामावली

अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर पाहि मां सर्वदा।

## ऋर्थ

हे अविनाशी, केशी असुर के संहारक, योगिजनों के हृदय-ज्योति, अन्तर्यामिम्, हे चित्ताकर्षक, संसार के अधिपति, तू मेरी रक्षा कर।

> ४≒ हरितुम हरो जन की भीर

(शी मीरावाई कृतं)

**ब्लो**क

भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनम्।

# सुपिछगुच्छसस्तकं सुनादवेसुहस्तकं अनंगरंगमागरं नमामि कृष्णनागरम्॥

#### अर्थ

मैं सदा उस नन्दकुमार भगवाम कृष्ण की वन्दना करता हूँ उसी को भजता हूँ जो चल का भूषण है, जो सम्पूर्ण पापों को करता है, जो अपने भक्तों के हृदय को आनन्दित करता है, वि सिर पर मोर मुकुट तथा हाथ में मधुर वंशी है तथा जो सौंदरों सागर है।

#### गीत

हरि तुम हरो जन की भीर।

द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर॥ हरि "

भवत कारन रूप नरहरि धर्यो आप शरीर।

हिरण्यकशिषु मार लीन्हों धर्यो नाहीं धीर॥ हरि "

चूड़ते राजराज राख्यो कियो बाहर नीर।

दासी मीरा लाल गिरिधर चरन कमल पर सीर॥ हरि "

#### अर्थ

हे हरि, तू अपने भक्तों की पीड़ा का निवारण कर।
तूने द्रौपदी की साड़ी को वढ़ा कर उसकी लजा की रक्षा की।
तूने अपने भक्त प्रह्लाद को वचाने के लिए नृसिंह रूप घारण किया
सथा हिरण्यकश्यप का संहार किया। प्रह्लाद को वचाने के लिए वृ इतना उत्तावला हो रहा था। तूने ह्रवते हुए गजेन्द्र को बचाया और उसे जल से बाहर निकाला। हे गिरिधर ! तेरी दासी 'मीरा' तेरे चरण-कमल पर अपना मस्तक रखती है।

#### नामावली

हरि तुम हरो जन की भीर हरि हरि हरि वोल हरि हरि हरि ओरम्

> ४६ महायोग-पीठे (श्री शंकराचार्य कृतं) क्लोक

समनरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदार्भ जघननिहितपाणि मण्डनं मण्डनानाम्। तरुणतुलसिमालाकन्धरं कंजनेत्रं सदयथवलहासं विट्ठलं चिन्तयामि॥

अर्थ

में उस भगवाम् विट्ठल का घ्यान करता हूँ जिसके कमल सहश दोनों चरण जुड़े हुए हैं, जिसकी कान्ति नवमेष के समान है, जिसके अपने दोनों हाथ कटि-प्रदेश में रसे हैं, संसार के सब आभूपणों का जो आभूपण है, जिसने गले में ताजा तुलसीमाला पहनी है, जिसके नेत्र कमल-सहम हैं तथा जिसके चेहरे पर दयापूर्ण और उज्ज्वल स्मित है।

#### गीत

महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां. वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः। समागत्य तिष्ठन्तमानन्द्कन्दं, परत्रहालिंगं भजे पाण्डुरंगम्॥१॥ त्रडिद्वाससं नीलमेघावभासं, रमामन्दिरं सुन्दरं चित्रकाशम्। वरं त्विष्टकायं समन्यस्तपादं, परब्रह्मार्लिगं भजे पारुडुरंगम् ॥२॥ प्रमारां भवाद्धेरिदं मामकानां, नितम्वः कराभ्यां धृतो येन तस्मात्। विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशं, परत्रहालिंगं भजे पाण्डुरंगम् ॥३॥ स्फुरत्कौस्तुभालंकृतं करठदेशे, श्रिया जुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् । शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं, परब्रह्मलिंगं भजे पारडुरंगम् ॥४॥ शरच्चन्द्रबिम्बाननं वासहासं, लसत्कुएडलाकान्तगग्रहस्थलांगम् । जपारागविम्बाधरं कंजनेत्रं, परब्रह्मलिगं भजे पाग्हुरंगम् ॥४॥

किरी टोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं, दिव्यरत्नैरनर्धैः । सुरैरर्चितं त्रिभंगाकृतिं बहुमाल्यावतंसं, परब्रह्मालिंगं भजे पाय्डुरंगम् ॥६॥ विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं, स्वयं लीलया गोपवेषं द्धानम्। गवां वृन्द्कानन्ददं चारहासं, परब्रह्मालिंगं भजे पाग्डुरंगम् ॥०॥ श्रजं हिमग्रीप्राग्संजीवनं तं, परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम्। प्रसन्तं प्रपन्नातिंहं देवदेवं, परब्रहालिंगं भजे पाग्डुरंगम्॥८॥ स्तवं पाण्डुरंगस्य वै पुण्यदं ये, पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम् । भवाम्भोनिधि तेऽपि तीरवीन्तकाले, हरेरालयं शाश्वतं प्राप्त्वन्ति ॥६॥

## श्रथं

परव्रह्म के प्रतीकरूप पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जो भीमरथी नदी के तट पर, पुण्डरीक को वर प्रदान करने के लिए आकर महायोग मुद्रा में खड़ा है, मुनिजनों का स्वामी है तथा आनन्द देने वाला है 181 परब्रह्म के प्रतीक रूप उस पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जं नील मेच क्याम है, जिसके वस्त्र विद्युत् के समान कान्तिमान हैं. जं श्री लक्ष्मी का मन्दिर है, सुन्दर है, ज्ञान के प्रकाश से भरा है, श्रेष्ट है, सुन्दर शरीर वाला है और दोनों पैर जोड़ कर खड़ा है।२।

किंट प्रदेश में जिसने दोनों हाथ यह बताने के लिए रख रखे हैं कि मैरे भक्तों के लिए भवसागर की गहराई इतनी ही है तथा ब्रह्मा क निवास स्थान दर्शाने के लिए नाभि प्रदेश पकड़ रखा है, उस परवह प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ।३।

परब्रह्म प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जो प्रकाशपुक्त कीस्तुभमणि को गले में पहनता है, केयूरक हार के साथ, साक्षात् लक्ष्मी का भी आवास है, जो मंगलकारी है, शान्त है, स्तुत्य है, थेप्ट है तथा लोकरक्षक है ।४।

परव्रह्म प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जिसका मुख शरस्कालीन चन्द्रमण्डल के समान है, जिसकी मुसकान मीठी है, गण्डप्रदेश में कुण्डल आकर लटक रहे हैं, जपापुष्प के समान लाल-लाल ओठ हैं, कमल सदद्य नेत्र हैं । १।

परव्रह्मप्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जिसके मुकुट के प्रकाश से सारी दिशाएँ प्रकाशित हैं, जो देवताओं से दिया और अनमोल रत्नों द्वारा पूजित है, त्रिभंगी आकार में खड़ा है. जो गीर के पंखों से समलंकृत है। ६।

परब्रह्म प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ जो सर्वव्यापी है, मुरली बजाता है, घूमता रहता है और जो अन्तरहित है, स्वयं लीवा से ग्वालवेष धारण करने वाला है, गो समूह को आनन्द देने वाला और सुन्दर वेपधारी है।७। जो अजन्मा है, रुक्मिणों के लिए संजीवन है, जो स्वयं परमधाम है, कैंबल्य है और तुरीय अवस्था है, जो सदा प्रसन्न रहता है, रारणागतों की पीड़ा मिटाता है, देवों का देव है उस परब्रह्म प्रतीक पाण्डुरंग का मैं भजन करता हूँ । मा

जो लोग पाण्हुरंग के इस पुण्यप्रद स्तोत्र का नित्य भक्ति पूर्वक एकाग्रता के साथ पाठ करते हैं, वे अन्तकाल में संसार-सागर को पार कर के श्री हरि का शाश्वत स्थान प्राप्त करते हैं। १।

> नामावली परब्रह्म रूपं भजे पाण्डुरंगम् र

> > 20

प्रत्यपयोधिजले (दशावतार स्तोत्रम्) (श्री जयदेव कृतं)

**ब्लो**क

चेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्धिश्रते, दैत्यं दारयते विलं छलयते चत्रच्यं छुर्वते। पीलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुएयमातन्वते, म्लंच्छान् मृच्छ्यते दशाकृतिकृते कृण्णाय तुभ्यं नमः॥

## अर्थ

उस कृष्ण को नमस्कार है जिसने वेदों का उद्घार किया, जगत् को धारण किया, दैत्य का मंहार किया, विल को छुला, क्षत्रियों का संहार किया, रावण की मारा, हलधर बना, करुणा का प्रसार कि म्लेच्छों को मूर्ज्छित किया, उस एक प्रभु ने ही इन दस अवता अनेक लीलाएं की।

#### गीत

प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्। विहितवहित्रचरित्रमखेदम् ॥ केराव धृतमीनशरीर जय जगदीश हरे। गोपालकुष्ण जय जगदीश हरे॥॥ चितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे। धर**णीधरणकि**णचक्रगरिष्ठे केशव धतकच्छपरूप जय जगदीश हरे। गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे॥शा वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना। शशिनि कलंककलेव निमग्ना॥ केशव धृतसूकररूप जय जगदीश हरे। गोपालकुष्ण जय जगदीश हरे॥३॥ तव करकमलवरे नखमद्भुतशृङ्ग्। 11 दलितहिरण्यकशिपुतनुभुङ्गम् केशव धृतनरहरिरूप जय जगदीश हरे। गोपालकुष्ण जय जगदीश हरे।।।।।।

छलयसि विक्रमणे बिलमद्भुतवामन ।
पदनखनीरजनितजनपावन ॥
केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे।
गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे॥॥

चित्रयरुधिरमये जगद्यगतपापम् । स्नपयसि पयसि शिमतभवतापम् ॥ केशव धृतभृगुपतिरूप जय जगदीश हरे ॥६॥ गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे ॥६॥

वितरिस दिन्नु रगे दिक्पतिकमनीयम्।
दशमुखमौतिवर्ति रमगीयम्॥
केशव धृतरघुपतिरूप जय जगदीश हरे।
गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे।।आ

वहिस वपुषि विशदे वसनं जलदाभम्।
हलहितभीतिमिलितयमुनाभम् ॥
केशव धृतहलधररूप जय जगदीश हरे।
गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे॥

निन्दिस यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्।
सदयहृदयद्शितपशुधातम् ॥
केशव धृतवुद्धशरीर जय जगदीश हरे।
गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे॥धा

म्लेच्छनिवहनिधने कलयति करवालम्। धूमकेतुमिव किमपि करालम्॥ केशव धृतकल्किशरीर जय जगदीश हरे। गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे॥१०॥

श्री जयदेवकवेरिदमुदितमुदारम्। श्रुणु सुखदं श्रुभदं भवसारम्॥ केशव धृतदशविधरूप जय जगदीश हरे। गोपालकृष्ण जय जगदीश हरे॥१॥

#### ऋर्थ

हे मीन अवतारधारी केशव! हे जगदीश्वर! हे हरे! प्रलग् काल में बढ़ते रहते हुए समुद्रजल में बिना क्लेश नौका चलाने की लीवा करते हुए तूने वेदों की रक्षा की थी, तेरी जय हो।१।

हे केशव! पृथ्वी की घारण करने के चिह्न से कठोर और अस्यन हढ़ तेरी पीठ पर पृथ्वी स्थित है, ऐसे कच्छपरूपधारी जगत्पित हिंद, तेरी जय हो ।२।

चन्द्रमा में निमग्न हुई कलंकरेखा के समान यह पृथ्वी तेरे दांत की नोक पर अटकी हुई सुशोभित हो रही है, ऐसे शूकररूपधारी जगत्पित हिर केशव तेरी जय हो। ३।

हिरण्यकशिपुरूपी तुच्छ मृग को चीर डालने वाले विचित्र नुकीतं तेरे नख करकमल में हैं, ऐसे नुसिंहरूपधारी जगत्पित हरि केशव तेरी जय हो ।४। हे अद्भुत वामरूपधारी केशव तूने पैर वढ़ा कर राजा विल को छला तथा अपने चरण-नखों के जल से लोगों को पवित्र किया, ऐसे हे जगत्पित हरि, तेरी जय हो । १।

हे केशव ! तू जगत् के पाप और तापों का नाश करते हुए उसे क्षियों के रुधिर-रूप जल से स्नान कराता है, ऐसे हे परशुरामरूपी जगत्पति भगवान् केशव, तेरी जय हो ।६।

जो युद्ध में सब दिशाओं में लोकपालों को प्रसन्न करने वाले रावण के सिर की सुन्दर बिल देता है, ऐसे हे श्री रामावतारधारी जगत्पति भगवान् केशव, तेरी जय हो 1७।

जो अपने गौर वर्ण में हल के भय से आकर मिली हुई यमुना मेघ के सहग नीलाम्बर धारण किये रहता है, ऐसे वलरामरूपधारी जगत्पति भगवान् केशव, तेरी जय हो । ८।

सदय हृदय से पशुहत्या की कठोरता दिखाते हुए यज्ञ-विधान सम्बन्धी श्रुतियों की निन्दा करने वाले बुद्धरूपधारी जगत्पति भगवान् केशव, तेरी जय हो ।६।

जो म्लंब्छ ममूह का नाग करने के लिए धूमकेतु के समान अत्यन्त भयंकर तलवार चलाता है, ऐसे कल्किरूपधारी जगत्पति भगवान् केशव, तेरी जय हो 1१०।

(हे भक्तो) जयदेव कवि की कही हुई इस मनोहर, आनन्ददायक, कल्याणमय तत्रक्षि स्तुति को सुनो । हे दशावतारधारी ! जगत्पति, हिर, केशव, तेरी जय हो ।११।

#### नामावली

केशव माधव गोविन्द जय। राधेकृष्ण मुकुन्द जय जय।। श्री देवी स्तोत्रम्
४१
न तातो न माता
(भवान्यष्टकम्)
(श्रीशङ्कराचार्यकृतं)

## खोक

श्रम्या शाम्भवि चन्द्रमौतिरवताऽपर्णा उमा पा काली हैमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भै सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलदमीः चिद्रूपी घरदेवता भगवती श्रीराजराजेश

#### स्तोत्र

न तातो न माता न वन्धुने दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न दृत्तिर्भमैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।११

भवाब्धावपारे महादुःखभीरः, पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।रा न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि पूजां न च न्यासयोगं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।३।

न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं ना कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।४।

कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः, कुलाबारहीनः। कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।॥

प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं, दिनेशं निशीधेश्वरं वा कदाचित्। न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।६।

विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जल चानले पर्वते शत्रुमध्ये। श्रारण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ध्य श्चनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, महाचीणदीनः सदा जाड्यवक्तः। विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि।म

## अर्थ

हे भवानी, मेरे न कोई पिता है, न माता है, कोई सम्बन्धी नहीं, न कोई देने वाला है, न तो पुत्र है, न पुत्री है, नौकर नहीं, न मालिक ही है। पत्नी नहीं। न तो मुक्तमें ज्ञान है और कुछ भी मेराव नहीं है। तूही एक मेरा सहारा है।१।

मैं वड़ा कामी, लोभी और प्रमादी हूँ। महादुःखों से भरे हुए इस अपार संसार-सागर में गिर गया हूँ तथा हमेशा इसी संसार-पाश में वंधी हुआ हूँ। अतः है देवि ! तू ही एक मेरा सहारा है।२।

न तो मैं दान करना जानता हूँ, न ध्यान-योग से मेरा परिचय है।
मैं किसी तन्त्र को नहीं जानता हूँ न किसी स्तोत्र-मन्त्र का ही मुफ़े जान
है। मैं यह भी नहीं जानता कि पूजा कैसे की जाती है और न योग विद्या की ही मुक्ते जानकारी है। हे देवि, मेरे लिए तू ही एक सहारा है।

पुण्य क्या है यह मुफ्ते मालूम नहीं है और न किसी तीर्थ- क्षेत्र की में जानता हूँ। मोक्ष या लय योग को भी मैंने कभी नहीं जाना। न कि भक्ति को जानता हूँ और न ब्रत आदि को पहचानता हूँ। अतः हे माता! तु ही एक मेरा सहारा है। ४।

हे देवी ! वड़ा कुकर्मी हूँ, कुसंगी हूँ, कुबुद्धि हूँ और वुराई न गुलाम हूँ। कुल के आचारों से विहीन और बुरे आचरणों में लीन हूँ। मेरी दृष्टि कुत्सित है और हमेशा बुरे वाक्यों का ही उचारण करता हूँ। पर हे माता ! तू ही एक मेरा सहारा है। ।।

हे शरण्ये देवी ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेन्द्र, सूर्य या चन्द्र किसी को मैं नहीं जानता हूँ। कभी भी तेरे सिवा मैं किसी और को पहचानता नहीं हूँ। अतः हे माता ! तू ही मेरा सहारा है।६।

देवी ! जब कभी मैं विवाद में हूँ, दु:ख में हूँ, असावधान रहूँ, प्रवास में रहूँ या कहीं पानी में, अग्नि में, पर्वत या शत्रुओं के बीच में रहूँ तथा जङ्गल में रहूँ, पर हर समय हे माता, तू मेरी रक्षा कर। तू ही एक मेरा सहारा है।७।

मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ, बुढ़ापा और रोगों से भरा हुआ हूँ, बहुत खिन्न हूँ, दीन हूँ, हमेशा चेहरे पर जड़ता छाई रहती है, संकट में पड़ गया हूँ और सर्वदा विनाश की ओर जा रहा हूँ। हे देवी, तू ही मेरा सहारा है। ।।

#### नामावली

ओ ३म् शक्ति ओ ३म् शक्ति ओ ३म् शक्ति पाहि माम्। ओ ३म् शक्ति ओ ३म् शक्ति ओ ३म् शक्ति रक्ष माम्।।

> ४२ श्रम्य ललिते

#### श्लोक

सव मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये इयम्बके गीरि नारायणि नमोस्तुते ॥

#### ऋर्थ

हे पार्वती, हे शिवपत्नी, सम्पूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली मंगल प्रदान करने वाली, भक्तों की रक्षा करने वाली, तीन नेत्रों वाली माँ दुर्गा! तुम्हें नमस्कार है।

#### गीत

श्रम्ब लिति मां पालय परशिवविते सौभाग्यजनि (लितिते..)

- १. श्रम्ब सीते परमानन्द्विलसिते
  गुरुभक्तजनौघवृते परतत्त्वसुधारसमिलिते
  श्रम्व शासिनि दुरितविनाशिनि निगमनिवासिनि
  विजयविलासिनि (भगवित) (ललिते )
- २. श्रम्य बाले कुंकुमरेखांकितफाले परिपालितसुरमुनिजाले भवपाशविमोचनम्ले श्रम्य हिमगिरितनये कमलसुनिलये सुमहित सदये (देवि) सुन्दरहृदये (लितितं ")
- इ. श्रम्ब रामे घनसुन्दरमेघश्यामे निलयीक्रतहरतनुवामे सकलागमविदितोद्धामे श्रम्ब वामचारिणि कामविहारिणि सामविनोदिनि (देवि) सोमशेखरि (ललिते )

- ४. श्रम्ब तुंगे भृंगालकपरिलसदंगे
  परिपृरितकक्णापांगे सुरशात्रवगर्वविभंगे
  श्रम्ब संगरिहतमुनिपुंगवनुतपदे
  मंगलशुभकरि (देवि) सर्वमंगले (लिलिते )
- प्र. श्रम्य कुन्दे परिवन्दितसनकसनन्दे वन्दारुमहीसुरघृन्दे सृगराजस्कन्धे स्पन्दे श्रम्य इन्दिरमन्दिरे विन्दुसमाञ्जल सुन्दरचरणे (देवि) त्रिपुरसुन्दरि (ललिते )

#### ग्रर्थ

हे जिनते ! हे शिवपत्नी ! हे अम्बे ! सौभाग्य की जननी मेरा न कर।

है अम्बे! हे सीते! तू परमानन्द में विलास करने वाली है; तू । पालन करनी है जिनमें। गुण्भक्ति की भावना भरी हुई है तथा रम तत्त्व के रम से मिले हुए, हैं। हे अम्बे! तू शासन करती है; दुर्भाग्यों का विनाश करने वाली है। तू वेदों में निवास करती है; व में विलास करती है। १।

हे अम्बे ! हे बाले ! तुम्हारे ललाट पर क्रुंकुमरेखा है, तुमसे विता तथा मुनियन परिपालित हैं। तू भवपाश का उन्मूलन करती हे अम्बे! तू हिमालय की पुत्री है. तेरी आंखें कमल के समान हैं, रुणा तथा कृपा की आगार है; हे देवी तेरा हृदय सुन्दर है।२।

हे अम्पे ! रामे ! तु निव के वाम पास्वे को सुशोभित करती जो शिप स्थामल मेष के समान सुतील तथा सुन्दर हैं तथा जो सारे वेदों के धाम हैं। हे अम्बे ! तू वाम भाग में लीला करने वाह है, अपनी कामना के अनुसार चलने वाली है, सामगान में आनन्द के है तथा तू सोमेश्वर भगवान् शिव की पत्नी है।३।

हे अम्बे ! तेरी भींहें ऊँची हैं, कपाल पर अलकें शोभायमान है तू करुणासागर है तथा देवशातुओं का विनाशक है। हे अम्बे ! मुनिङ जो संगरहित हैं, वे तेरे चरणों का नमन करते हैं। हे देवी! ह मंगलमूर्ति है। तू शुभ करने वाली है।४।

अम्बे! तेरा अंग कमल के समान है; तू सनक, सनन्दन, देवताओं तथा ब्राह्मणों द्वारा परिपूजित है। तू मृगराज सिंह के कन्धे पर आसीन है। हे अम्बे! तू शिव की पत्नी है जिसके सिर पर चन्द्रमा शोभाय-मान है। हे माते! तू तीनों लोकों में सर्वसुन्दरी है। तेरे चरण सुन्दर हैं। तू मेरी रक्षा कर ।५।

#### नामावली

सर्वशक्तिदायिनी माता पाहि माम्। सर्वशक्तिदायिनी माता रक्ष माम्।

प्र३

भाग्यद लक्ष्मि बारम्म (श्री महालक्ष्मी स्तोत्रम्) (श्रीपुरन्दरदासकृतं)

वलोक

र्श्चगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती
भृ'गांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्।

## श्रंगीकृताखिलविभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः ॥

#### अर्थ

हे लक्ष्मी ! अप भगवान् हरि के पुलकित अङ्गों को सुशोभित रती हुई विराजमान् होती हैं मानो कि भ्रमर युवतियाँ पुष्पित तमाल अ को सुशोभित कर रही हों। आपकी जो विलासपूर्ण दृष्टि सम्पूर्ण स्वयों को प्रदान करती है, वह मेरा मंगल करे!

#### गीत

भाग्यद लिइम वारम्म नम्मम्म नी सौ भाग्यद लिइम वारम्म

- हेड्जेय मेले हेड्जेय निक्कृत
  गडले काल्गल ध्वनिय तोकृत
  सङ्जन साधु पृजये वेलिगे
  मिडिजगे योलगिन वेएगोयन्ते। (भाग्यदः)
- कनकबृष्टिय करेयुत वारे
   मनके मानव सिद्धिय तोरे
   दिनकरकोटि तेजदि होलेव
   जनकरायन कुमारि वेग।

(भाग्यद ...)

- श्रित्तगलदे भक्तरमनेयित
   नित्यमहोत्सव नित्यसुमंगल
   सत्यवतीर्व साधुसन्जनर
   चित्तदि होतेवा पुत्ति वोम्बे। (भाग्यदः)
- ४. संख्येयिल्लद भाग्यवकोट्ट्र कंकरण कैय तिरुद्धत बारे फुंकुमांकित पंकजलोचने वेंकटरमणन विंकदराणि। (भाग्यदें'')
- ४. सक्करे तुष्प कालिवे हरिसि
  शुक्रवारद पूजयवेलेगे
  श्यक्करवृत्त श्रलगिरिरंगन
  चोक्कपुरन्दर विठलन राणि। (भाग्यदः'')

#### ऋर्थ

हे भाग्यलक्ष्मी, आइए। हे माँ सौभाग्यलक्ष्मी, दर्शन दीजिए। जब पुण्यशाली पवित्रातमा जन आपकी अराधना करते हैं, उस महा पग पर पग निक्षेप करती हुई तथा नूपुरों से अलंकृत वरणों से मन्द मन्द ब्वानि करती हुई आप प्रकट हों, जैसे छाछ से नवनीत प्रश् होता है। १।

हे जनकात्मजा, सहस्रों सूर्यों की आभा के समान विभागित हार स्वर्णदृष्टि करती हुई और मेरे मन को सिद्धि प्रदान करती हुई गीर ही पर्धार 131 हे देवो, आप असंदिग्ध रूप से अपने भक्तों के घरों में जिला ही महोत्सव तथा सुमंगल लाती हैं और सत्यदर्शी महात्माओं के गूक्त महा प्रकाशित होती हैं 131

हे वेंकटरमण की अद्धिगिनी, हे कमलनेत्रों वाली, कुंकुमार्चि देवी ! प अतुल सम्पत्ति प्रदान करने वाली हैं। कंकणों से अलंकृत अपनी ,जाओं को फैलाए हुए मेरे सन्निकट आइए ।४।

हे पुरन्दर विट्ठल की रानी ! हे अलगिरिरंग की प्रेयसी ! शुक्रवार की आपकी पूजा करते समय जब शक्कर तथा घृत की धारा प्रवाहित हो, तो उस समय आप पधारें। १।

#### नामावली

ओ ३म् शक्ति ओ ३म् शक्ति थो ३म् शक्ति पाहि माम्। ओ ३म् शक्ति ओ ३म् शक्ति ओ ३म् शक्ति दक्ष माम्।।

> ४४ नमस्ते जगद्धात्रि (श्री महालक्ष्मी स्तोत्रं ) (देवकृतं)

## खोक

सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताची भीरावर्त्तनाभिः स्तनभरनिम्वा शुश्रवस्त्रोत्तरीया भीर्दिच्यैगेजेन्द्रै भीरिक्तस्यविनैः स्नापिना हेमकुन्भे-व्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्त ॥

#### ऋर्थ

जो लक्ष्मी कमलासन पर बैठी है, जिसका किट-प्रदेश विशाल जिसकी आँखें कमलदलों के समान दीघं हैं, जिसकी नाभि जल में यर के समान गहरी है, जो स्तन-भार से कुछ भुकी हुई है, जिसक परिधान वस्त्र स्वच्छ है, जिसके दोनों तरफ श्रेव्ठ हाथी हीरे-मोतिये से जड़े हुए स्वर्ण-कुम्भों से स्नान करा रहे हैं, जिसके हाथ में कमल शेर जो सकल मंगलों से परिपूर्ण है, वह लक्ष्मी मेरे घर में सर निवास करे!

#### गीत

नमस्ते जगद्धात्रि सद्ब्रह्मरूपे
नमस्ते हरोपेन्द्रधात्रादिवन्द्ये ।
नमस्ते प्रपन्नेष्टदानैकदत्ते
नमस्ते महालदिम कोलापुरेशि ॥शा

विधिः कृत्तिवासा हरिर्विश्वमेतत् सृजत्यत्ति पातीति यत्तत् प्रसिद्धम् । कृपालोकनादेव ते शक्तिरूपे नमस्ते महालदिम कोलापुरेशि ॥२॥

त्वया मायया व्याप्तमैतत् समस्तं धृतं लीलया देवि कुत्तौ हि विश्वम् । स्थितं बुद्धिरूपेण सर्वत्र जन्तौ-नमस्ते महालिह्म कोलापुरेशि ॥३॥ यमा भक्तत्रमां हि लक्ष्यन्त एते
त्वयाऽत्र प्रकामं कृपापूर्णहब्द्या ।
स्रातो गीयसे देवि लक्ष्मीरिति त्वं
नमस्ते महालक्ष्मि कोलापुरेशि ॥४॥

पुनर्वाकपदुत्वादिहीना हि मृका नरैस्तैर्निकामं खज्ज प्रार्थ्यसे यत् । निजेष्टाप्तये तच्च मृकाम्बिका त्वं नमस्ते महालदिम कोलापुरेशि ॥४॥

यदद्वीतरूपात् परब्रह्मणस्त्वं समुत्था पुनर्विश्वलीलोद्यमस्था। तदाहुजनास्त्वां हि गौरीं कुमारीं नमस्ते महालद्दिम कोलापुरेशि॥शा

हरीशादिदेहोत्थतेजोमयप्रस्फुरच्चकराजाख्यलिंगस्वरूपे ।
महायोगिकोलिषेहत्पद्मगेहे
नमस्ते महालिद्दम कोलापुरेशि ॥॥

नमः शंखचकाभयाभीष्टहस्ते

नमस्त्र्यम्बके गौरि पद्मासनस्थे।

नमः स्वर्णवर्णे प्रसन्ने शरण्ये

नमस्ते महालिदम कोलापुरेशि।।

।।

इदं स्तोत्ररत्नं कृतं सर्वदेवैह दि त्वां समाधाय लदम्यष्ट कंयः ।
 पठेन्नित्यमेप व्रजत्याशु लद्गीं
सुविद्यां च सत्यं भवत्याः प्रसादात् ॥॥

## ऋर्थ

हे माता, विश्वधारिणी, सद्ब्रह्मस्वरूपिणी तुभे प्रणाम। हे ईश्वर विष्णु, ब्रह्मा आदि से पूज्य, तू शरणागतों को वांछित फल देने में समध् है। हे कोलापुरेशि महालक्ष्मी! तुभे प्रणाम।१।

व्रह्मा विश्व का सुजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं—ऐसी जो प्रसिद्ध हुई है, वस्तुत: यह सवकुछ तेरी कृषा भरी निगाहों के वल पर होता है। हे शक्तिरूपिणी महालक्ष्मी ! तुभे प्रणाम ।२।

हे महालक्ष्मी, इस समस्त विश्व को अपनी माया से तूने व्याप कर लिया है और तूने इसे अपने पेट में खेल में ही रख लिया है। प्रत्येक प्राणीमात्र के अन्दर बुद्धि के रूप में तू स्थित है। हे कोलापुरीत, तुभे प्रणाम है।३।

हे माते, चूंकि सभी भक्तजनों की ओर तू अत्यन्त कृपापूर्ण हिंह से देखा करती है, इसलिए लक्ष्मी के नाम से तू गायी जाती है। है कोलापुरेशि, तुभे प्रणाम ।४।

जिन लोगों में बोलने की शक्ति नहीं है, ऐसे मूकजन तुभने वर माँगते रहते हैं, जिससे कि उनकी इच्छापूर्ति हो। इसी लिए तेग नाम मूका<u>म्बिका पड़ा है।</u> हे कोलापुरेशि, तुभके प्रणाम ।प्रा हे महालक्ष्मी ! तूने अद्वैतस्वरूप परब्रह्म के साथ विश्व-सृष्टि आदि के काम में योग देना शुरू कर दिया है। इसी लिए लोग तुर्फे गौरी कुमारी कहते हैं। ऐसी हे कोलापुरेशि, तुर्फे प्रणाम 1६1

हे कोलापुरेशि ! विष्णु, शिव आदि के शरीर की कान्ति से हुए चक्र राजा के लिंग के स्वरूप वाली और कोल ऋषि के हृदय रूपी पद्म में वसने वाली हे महायोगिनी, महालक्ष्मी, तुम्हे प्रणाम 191

हे देवी! तूने अपने चारों हाथों में —एक में शङ्ख और दूसरे में चक धारण किया है, तीसरे से अभय दान और चौथे से वांछित फल दे रही है। हे पद्मासन में स्थित गौरी, तीन नयनों वाली, सुवर्ण सम कान्ति-युते, प्रसन्ते, एकमात्र शरण्ये, तुभे प्रणाम। । ।।

सभी देवों ने जिन शब्दों से तेरी स्तुति की है, उसी लक्ष्मी-अष्टक नामक स्तोत्र-रत्न का पाठ जो व्यक्ति अपने हृदय में तेरी स्थापना करके रोज करता है, वह तेरी कृपा से सम्पत्ति और आत्मज्ञान को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। है।

> ४४ जय तुङ्गतरंगे गंगे श्री गङ्गादेवी स्तोत्रम् (श्रीसदाशिवत्रह्मे न्द्रकृतं)

> > वलोक

भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं
विगतविषयतृष्याः कृष्णमाराधयामि ।
सकलकलुषभंगे स्वर्गसोपानसंगे
तरलतरतरंगे देवि गंगे प्रसीद ॥

## ं श्र<u>र्थ</u>

है देवी ! भगवती गंगे, तेरा किनारे ऐसा है जो मनुष्य र दोपों और पापों को मिटा देता है, जो स्वर्ग की सीढ़ी के समान और जिसकी लहरें कलकल करती रहती हैं, ऐसे किनारे पर मैं के जलहारी रहकर, सभी प्रकार के विषयों की तृष्णा को छोड़ कर कृ की अराधना करता हूँ। तू मुक्त पर प्रसन्न हो!

#### गीत

जय तुंगतरंगे गंगे, जय तुंगतरंगे।

कमलभवाग्डकरग्डपवित्रे,

वहविधबन्धच्छेदलवित्रे । (जय ")

दृरीकृतजनपापसमूहे,

प्रितकच्छपगुच्छ्याहे। (जय''')

परमहंसगुरुभिणतचरित्रे,

व्रह्मविष्णुशंकरनुतिपात्रे। (जय''')

#### ऋर्थ

उन्नत तरङ्कों वाली हे गंगे, तेरी जय हो। तेरी ऊँची  $a \bar{\epsilon}^{\chi \bar{i}}$  जय हो।  $\chi'$ 

तू सारे ब्रह्माण्ड को पावन करने वाली है और अनेक प्र<sup>कार है</sup> वन्धनों को काटने वाली दराँती है। मनुष्यों के सकलविध पापों को दूर करने वाली तथा तेरे अन्दर मगर-मच्छ आदि भरे पड़े हैं।

तेरा गुणगान परमहंस गुरुजन करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के द्वारा तू स्तुत्य है। तेरी जय हो!

#### नामावली

जय तुंगतरंगे गंगे जय तुंगतरंगे।

४६ नमस्ते श्वरण्ये (श्री दुर्गास्तोत्रम्)

वलोक

सर्वस्वरूपे सर्वशे सर्वशक्तिसमन्विते । भयेभ्यस्त्राहि नो देवि, हुर्गे देवि नमोऽस्तुते ॥

#### अर्थ

हे सर्वस्वरूपमयी, सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण शक्तियों से सम्पन्न माँ दुर्गी।, आपको नमस्कार है। हे देवी, (जन्म-मृत्यु के) भय से मेरी आ करो।

## स्तोत्रम्

 नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकस्पे नमस्ते जगङ्ज्यापिके विश्वस्पे नमस्ते जगद्दान्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि हुर्गे।

- २. नमस्ते जगिच्चन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे।
- श्रनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गांतर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे।
- ४. श्ररण्ये रगे दारुगे शत्रुमध्येऽ नलें सागरे श्रान्तरे राजगेहे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिगि श्राह दुर्गे।
- थ. अपारे महादुस्तरेऽत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजाम् त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु-नेमस्ते जगन्तारिगि त्राहि हुर्गे।
  - ६. नमश्चरिडके चरडदोर्दरडलीला-समुत्स्वरिडतास्वरडलाशेषशत्रो

त्वमेका गतिर्देवि निस्तारवीजे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे।

- ए. त्वमेवाघभावाधृतासत्यवादी 
   ने जाताजिताकोधनात्कोधनिष्ठा
   इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी
   नमस्ते जगत्तारिणि बाहि दुर्गे ।
  - नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे

    सरस्वत्यरुन्धत्यमोघस्बरूपे

    विभूतिःशची कालरात्रिः सती त्वं

    नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे।
  - शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपश्नां दस्युभिस्त्रासितानाम् नृपितगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद ।
  - सर्व वा श्लोकमेकं वा यः पठेद्भक्तिमान् सदा ।
     स सर्व दुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदम् ।

#### स्रर्थ

हे देवी, तू शुभकारिणी है। लोगों की तू ही एकमात्र शरण है। रम दयालु है, तीनों लोकों में व्याप्त है। अखिल विश्व ही तेरा है। तेरे चरण-कमल समस्त संसार के लिए पूज्य हैं। तू जन्म-मृत्यु रूपी सागर को पार करने के लिए सर्वों की नौका है। तुक्षको न है, नमस्कार है ! हे जगत् का उद्धार करने वाली माँ दुर्गा, द रक्षा कर 181

तेरा रूप सवों की ध्येय-वस्तु है। तू महाम् योगिनी तथ और आनन्द-स्वरूपिणी है। तुक्को नमस्कार है, नमस्कार है जगत् का उद्घार करने वाली माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर।र।

अनाथ, दीन, तृष्णानुर, भयातं, शोकाकुल तथा संसारन्व आवद्ध प्राणियों के उद्धार के लिए तू ही एकमात्र मेरी गर् तुभको नमस्कार है, नमस्कार है ! हे जगत् का उद्धार करने माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर ।३।

वन में, घोर संग्राम में, शत्रुओं के मध्य में, अनि, सागर विजन पथ में, राजदरवार में पड़ जाने पर तू ही एकमात्र गित तुभको नमस्कार है, नमस्कार है! हे जगत् का उद्धार करने वार्त दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर 181

अपार महादुस्तर अत्यन्त घोर विपत्सागर में निमन्जित प्राि के उद्धार के लिए तू ही एक मात्र मेरी गति है। तुभको नमस्कार नमस्कार है! हे जगत् का उद्धार करने वाली माँ दुर्गा, तू मेरी र कर। १३।

हे चण्डिके, अपने अदम्य वल और शीर्य से तूने इन्द्र के सम् शतुओं का निपात कर डाला। तुक्रको नमस्कार है, नमस्कार है हे जगत् का उद्धार करने वाली माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर।६।

हे देवी दुर्गे, तुभमें पाप का स्पर्श नहीं है। तू सत्यवादी हैं। अनादि है। तू इडा, पिगला तथा सुपुम्ना है। तूने कोष को बीत लिया है। तुभे नमस्कार है, नमस्कार है। है जगन् का उद्धार कर्म वाली माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर 161

हे देवी दुर्गे, तू ही शिवा, भीमनादिनी, सरस्वती, अरुन्धती, अमीघ-रूपिणी, विभूति, शची, कालरात्रि तथा सती है। तुभको नमस्कार है, नमस्कार है! हे जगत् का उद्घार करने वाली माँ दुर्गा, तू मेरी रक्षा कर। । ।

देवता, सिद्ध, विद्याघर, मुनि, मनुष्य, पशु, चोरों से पीड़ित, राजअपराधी तथा व्याधिग्रस्त लोगों को एकमात्र शरण देने वाली तू है। हे देवी दुर्गा, तू प्रसन्न हो।६।

जो इन स्तोत्रों का पूरा अथवा एक श्लोक भी नित्य भक्तिपूर्वक उकरना है, वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर परमयद को प्राप्त कर ।। है। १०।

#### नामावली

ओ ३म् दुर्गे ओ ३म् दुर्गे ओ ३म् दुर्गे पाहि माम्। ओ ३म् दुर्गे ओ ३म् दुर्गे ओ ३म् दुर्गे रक्ष माम्।।

४७

नमस्तेऽस्तु गंगे श्री गङ्गास्तोत्र (श्रीकालिदासकृतं)

#### रलोक

गंगे त्रैनोवयसारे सकलसुरवध्धीतविस्तीर्श्वतीये पृर्श्वत्रसम्बरूपे हरिचरणरजोहारिणि स्वर्गमार्गे । प्रायश्चित्तं यदि स्यात्तव जलकशिका ब्रह्महत्यादिपापे कस्त्वां स्तोतुं समर्थस्त्रजगद्यहरे देवि गंगे प्रसीद ॥

#### ऋर्थ

है देवी गंगे, तू तीनों लोकों का सार है, तेरा विस्तार है कि सारी देवांगनाएं उसमें नहा सकती हैं, तू पूर्ण ब्रह्मस्वरूप है, के चरण-रज को घोने वाली है, स्वर्ग का मार्ग है, ब्रह्महत्याह का भी प्रायश्चित्त यदि तेरे जल की एक बूँद से हो सकता है। तीनों लोकों का पाप हरण करने वाली गंगे, तेरी स्तुति करने की किसमें है ? तू प्रसन्न हो !

#### गीत

- १. नमस्तेऽस्तु गंगे त्वदंगप्रसंगात् भुजंगास्तुरंगाः कुरंगाः प्लवंगाः । प्रमंगारिरंगाः ससंगाः शिवांगाः भुजंगाधिपांगीकृतांगा भवन्ति ॥
- २. नमो जहु कन्ये न मन्ये त्वदन्यैः निसर्गेन्दुचिह्नादिभिर्लोकभर्तुः प्रतोऽहं नतोऽहं सदा गौरतोये ।।
- ३. त्वदामञ्जनात् सञ्जनो दुर्जनो वा विमानैः समानः समानैहि मानैः। समायाति तस्मिन् पुरारातिलोके पुरद्वारसंग्रद्धदिक्पाललोके ॥

- ४. स्वरावासदम्मोर्ति दम्भोऽपि रम्भा
  परीरम्भसम्भावनाधीरचेताः ।
  समाकांत्रते त्वत्तटे वृत्तवाटी
  कुटीरे वसम्नेतुमायुर्दिनानि ॥
- श्व. त्रिलोकस्य भर्तु जेटाजूटबन्धात्
   स्वसीमन्तभागे मनाक् प्रस्वलन्तः ।
   भवान्या रुषा प्रौढसापत्त्यभावात्
   करेणाहतास्त्वत्तरंगा जयन्ति ॥
- ६, जलोनमञ्जदैरावतोद्दामकुम्भ
  स्फुरस्प्रस्वलत्सान्द्रसिन्दूररागे ।
  क्वचित् पद्मिनोरेगुभंगप्रसंगे
  मनः खेलतां जहुकन्यातरंगे॥
- अ. भवत्तीरवानीरवातोत्थधृ्ली लवस्पशेतस्तत्त्त्त्र्णं त्त्रीण्यापः ।
   जनोऽयं जगत्पावने त्वत्प्रसादात्
   पदे पौक्टूतेऽपि धत्तेऽवहेलाम् ॥
- न. त्रिसन्ध्यानमल्लेखकोडीरनाना विधानेकरत्नांशुविम्बप्रभाभिः ।
   स्फुरत्यादपीठे हठेनाष्टमूर्तैः
   जटाज्ट्वासे नताः स्मः पदं ते ॥

६. इदं यः पठेदप्टकं जह्नुपुत्र्याः त्रिकालं कृतं कालिदासेन रम्यम्। समायास्यतीन्द्रादिभिर्गीयमानं पदं कैशवं शैशवं नो भजेत् सः॥

# ऋर्थ

है गंगे, तुभे प्रणाम । तेरा स्पर्श मात्र करने से भी सर्प, ! हिरन, बन्दर आदि सब भगवान् शंकर के साथ एक रूप हो जाते हैं

हे जल्लुपुत्री, जगत्पति शिव का चन्द्र आदि चिल्लों के अति तेरे सिवा और कोई चिल्ल मैं नहीं जानता। अतः हे स्वच्छ जल व् गंगे, तुभें नमस्कार करता हूँ। तेरा नाम वसिष्ठ आदि से भी व् जाता है। २।

चाहे सज्जन हो या दुर्जन, जो तुभमें नहाता है, अत्यन्त पी विमानों द्वारा वह शिव जी के लोक में पहुँच जाता है जहाँ दिक्पात से अन्य जनों के लिए प्रवेश निषिद्ध रहता है।३।

इन्द्र आदि देवता भी, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, रम्भा आ अप्सराओं के आलिंगन के लिए अधीर रहते हैं, वे भी तुम्हारे तट प्रक्षों के नीचे कुटिया बना कर अपना जीवन व्यतीत करने का अकांश रखते हैं। ४।

तेरी लहरों की जय हो जो त्रिलोकीनाथ शिव की जटा में शावी होने के कारण छलकने लगती हैं और सौतेली डाह के कारण पार्वती द्वारा हाथ से हिलायी जाती हैं 151

हे जहां कन्ये, तेरे जल में मेरा मन रमता रहे जो ऐरावत के स्नान

करने से उसके कुम्भ-प्रदेश से निकल कर गिरे सिन्दूर के कारण से लाल हुआ है और कहीं-कहीं कमल-पुष्प के पराग घुले हुए हैं। ६।

तेरे किनारे जो वानीर दृक्ष हैं, उनकी हवा से उठी धूलि का अल्प स्पर्श होने से मेरे पाप धुल गरे हैं और अब मैं, हे जग को पालन करने —ली गंगे, तेरी कृपा से इन्द्र का भी तिरस्कार कर सकता हूँ ।७।

जिस शिव के चरणों में सारे देवता दिन में तीन वार सिर नवाते और जिनके मुकुट में जड़ी मिणियों के प्रकाश से उसका पादपीठ काशित होता है, ऐसे शिव के जटाजूट में तू निवास करने वाली है, रे चरणों में हम नमस्कार करते हैं। 51

कालिदास विरचित यह गंगाष्ट्रक जो लोग नित्य तीन बार पाठ रते हैं, वे श्री विष्तु का रम्य स्थान प्राप्त करते हैं, जिनका गुणगान द्रादि करते हैं। वे कभी शैशव (पुनर्जन्म) प्राप्त नहीं करेंगे। १।

नामावली

नमस्तेऽस्तु गंगे नमस्ते नमस्ते।

४८ जय भगवित देवि नमो वरदे (श्री भवानी स्तोत्र) (श्री व्यासक्रतं)

श्लोक

न मन्त्रं नो तन्त्रं तद्पि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्यानं ध्यानं तद्पि च न जाने स्तुतिकथाः। हदं यः पठेदप्टकं जहुपुत्र्याः त्रिकालं कृतं कालिदासेन रम्यम्। समायास्यतीन्द्रादिभिगीयमानं पदं कैशवं शैशवं नो भनेत् सः॥

# ऋर्थ

है गंगे, तुभे प्रणाम । तेरा स्पर्श मात्र करने से भी सर्व, घो हिरन, बन्दर आदि सब भगवान् शंकर के साथ एक रूप हो जाते हैं

हे जह्न पुत्री, जगत्पति शिव का चन्द्र आदि चिह्नों के अति तेरे सिवा और कोई चिह्न मैं नहीं जानता। अतः हे स्वच्छ जल वा गंगे, तुभे नमस्कार करता हूँ। तेरा नाम विसिष्ठ आदि से भी गा जाता है। २।

चाहे सज्जन हो या दुर्जन, जो तुभ्भमें नहाता है, अत्यन्त पि विमानों द्वारा वह शिव जी के लोक में पहुँच जाता है जहाँ दिक्यालक से अन्य जनों के लिए प्रवेश निषिद्ध रहता है।३।

इन्द्र आदि देवता भी, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, रम्भा आि अपसराओं के आर्लिंगन के लिए अधीर रहते हैं, वे भी तुम्हारे तट पर हिसों के नीचे कुटिया बना कर अपना जीवन व्यतीत करने का अकांश रखते हैं। ४।

तेरी लहरों की जय हो जो त्रिलोकीनाथ शिव की जटा में आवत होने के कारण छलकने लगती हैं और सौतेली डाह के कारण पावंती द्वारा हाथ से हिलायी जाती हैं। १।

हे जह्नुकन्ये, तेरे जल में मेरा मन रमता रहे जो ऐरावत के स्नान

करने से उसके कुम्भ-प्रदेश से निकल कर गिरे सिन्दूर के कारण से लाल हुआ है और कहीं-कहीं कमल-पुष्प के पराग घुले हुए हैं। ६।

तेरे किनारे जो वानीर वृक्ष हैं, उनकी हवा से उठी धूलि का अल्प स्पर्श होने से मेरे पाप धुल गरें हैं और अब मैं, हे जग को पालन करने वाली गंगे, तेरी कृपा से इन्द्र का भी तिरस्कार कर सकता हूँ 191

जिस शिव के चरणों में सारे देवता दिन में तीन बार सिर नवाते और जिनके मुकुट में जड़ी मिणयों के प्रकाश से उसका पादपीठ काशित होता है, ऐसे शिव के जटाजूट में तू निवास करने वाली है, रे चरणों में हम नमस्कार करते हैं। द।

कालिदास विरचित यह गंगाष्टक जो लोग नित्य तीन वार पाठ रते हैं, वे श्री विष्गु का रम्य स्थान प्राप्त करते हैं, जिनका गुणगान न्द्रादि करते हैं। वे कभी शैशव (पुनर्जन्म) प्राप्त नहीं करेंगे।६।

> नामावली नमस्तेऽस्त गंगे नमस्ते नमस्ते।

४८ जय भगवति देवि नमो वरदे (श्री भवानी स्तोत्र) (श्री व्यासकृतं)

श्लोक

न मन्त्रं नो तन्त्रं तदिष च न जाने स्तुतिमहो न चाहानं ध्यानं तदिष च न जाने स्तुतिकथाः। हतं यः पठेदप्टकं जहुपुत्र्याः त्रिकालं कृतं कालिदासेन रम्यम् । समायास्यतीन्द्रादिभिगीयमानं पदं कैशवं शौशवं नो भजेत् सः ॥

### ऋर्थ

हे गंगे, तुभे प्रणाम । तेरा स्पर्श मात्र करने से भी सर्प, घोड़ा, हिरन, वन्दर आदि सब भगवान् शंकर के साथ एक रूप हो जाते हैं। है।

हे जह्न पुत्री, जगत्पति शिव का चन्द्र आदि चिह्नों के अतिरिक्त तरे सिवा और कोई चिह्न मैं नहीं जानता। अतः हे स्वच्छ जल वाती गंगे, तुभे नमस्कार करता हूँ। तेरा नाम वसिष्ठ आदि से भी गांग जाता है। रा

चाहे सज्जन हो या दुर्जन, जो तुभभें नहाता है, अत्यन्त पित्र विमानों द्वारा वह शिव जी के लोक में पहुँच जाता है जहाँ दिवपालकों से अन्य जनों के लिए प्रवेश निषिद्ध रहता है।३।

इन्द्र आदि देवता भी, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, रम्भा आदि अप्सराओं के आलिंगन के लिए अधीर रहते हैं, वे भी तुम्हारे तट पर हिसों के नीचे कुटिया बना कर अपना जीवन व्यतीत करने का अकांधा रखते हैं। ४।

तेरी लहरों की जय हो जो त्रिलोकीनाथ शिव की जटा में आवि होने के कारण छलकने लगती हैं और सौतेली डाह के कारण पावंती द्वारा हाथ से हिलायी जाती हैं। १।

है जल्लु कन्ये, तेरे जल में मेरा मन रमता रहे जो ऐरावत वे स्नान

४ जय षरमुखसायुधईशनुते, जय सागरगामिनि शम्भुनुते। जय दुःखदरिद्रविनाशकरे, जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे॥

४. जय देवि समस्तशरीरघरे, जय नाकविदर्शिनि दुःखहरे। जय व्याधिविनाशिनि मोज्ञकरे, जय वांछितदायिनि सिद्धियरे॥

एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेत्रियतः शुचिः।
 गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा॥

#### ऋर्थ

हे बरदायिनी देवि ! हे भगवित ! तेरी जय हो ! हे पापों की करने वाली और अनन्त फल देने वाली देवि ! तेरी जय हो ! मिन-निशुम्भ के मुण्डों को धारण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ! मुज्यों की पीड़ा हरने वाली देवि ! में तुभे प्रणाम करना हूँ ।१। हे सूर्यचन्द्रमारूप नेत्रों को धारण करने वाली ! तेरी जय हो ! मिन के समान देदीप्यमान मुख से शोभित होने वाली देवि ! तेरी हो ! हे भैरवशरीर में लीन रहने वाली और अन्धकामुर का ण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ।२।

न जाने मुद्रास्ते तद्िष च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरण्प्।

### ऋर्घ

हे माता ! मैं तेरा मन्त्र, यन्त्र, स्तुति, आवाहन, प्यान, स्तुतिक्य, मुद्रा तथा विलाप कुछ, भी नहीं जानता, परन्तु तेरा अनुसरण करन जानता हूँ जो सब प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाली है।

#### स्तोत्र

१. जय भगवित देवि नमो वरदे, जय पापविनाशिनि वहुफलदे । जय शुम्भिनशुम्भकपालघरे, प्रशामि तु देवि नरार्तिहरे॥

२. जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे, जय पावकभूषितवक्त्रवरे। जय भैरवदेह् तिलीनपरे, जय श्रन्धकदेत्यविशोषकरे॥

जय महिषविमिदिनि शूलकरे,
 जय लोकसमस्तकपापहरे।
 जय देवि पितामहिविष्णुनुते,
 जय भास्करशकशिरोऽवनते॥

४ जय षरमुखसायुधईशतुते,
जय सागरगामिनि शम्भुनुते।
जय दुःखदरिद्रविनाशकरे,
जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे॥

४. जय देवि समस्तशरीरघरे, जय नाकविदर्शिनि दुःखहरे। जय व्याधिविनाशिनि मोत्तकरे, जय बांछितदायिनि सिद्धिवरे॥

६. एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेन्नियतः शुचिः ।
 गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा।।

### ऋर्थ

है वरदायिनी देवि ! हे भगविति ! तेरी जय हो ! हे पापों को पट करने वाली और अनन्त फल देने वाली देवि ! तेरी जय हो ! शुम्भ-निशुम्भ के मुण्डों को धारण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ! मनुष्यों की पीड़ा हरने वाली देवि ! मैं तुभे प्रणाम करता हूँ ।१।

हे सूर्यचन्द्रमारूप नेकों को धारण करने वाली ! तेरी जय हो ! शिन के समान देदीप्यमान मुख से शोभित होने वाली देवि ! तेरी गय हो ! हे भैरवशरीर में लीन रहने वाली और अन्वकासुर का गोपण करने वाली देवि ! तेरी जय हो ।२।

हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, शूलधारिणी और लोक के महत्त पापों को दूर करने वाली भगवति, तेरी जय हो ! ब्रह्मा, विष्णु, कि और उन्द्र से नमस्कृत होने वाली है देवि ! तेरी जय हो ! जय

सशस्त्र शंकर और कार्तिकेय जी के द्वारा विन्दित होने वाली हैं तेरी जय हो! शिव के द्वारा प्रशंसित एवं सागर में मिलने व गंगारूपिणी देवि! तेरी जय हो! दुःख और दिरद्रता का नाश । पुत्र-कलत्र की दृद्धि करने वाली हे देवि! तेरी जय हो! जय हो

हे देवि ! तेरी जय हो । तू समस्त शरीर को धारण करने वा स्वगं लोक का दर्शन कराने वाली और दुःखहारिणी है । हे वा नाशिनी देवि ! तेरी जय हो ! मोक्ष तेरे करतलगत हैं, हे मनोवां फल देने वाली, अष्टसिद्धियों से सम्पन्न परा देवि, तेरी जय हो ।॥

जो कहीं भी रह कर पवित्र भाव से नियमपूर्वक इस व्यासः स्तोत्र का पाठ करता है अथवा शुद्ध भाव से घर पर ही पाठ करता उसके ऊपर भगवती सदा ही प्रसन्न रहती है।६।

### नामावली

जय देवि नमामि जगज्जनि।

# ऋर्थ

हे देवि ! तेरी जय हो ! हे जगत् माता ! मैं तुभको प्रणा करता हुँ।

### ४६ नवरत्नमालिका

### **ब्लो**क

नमो नमस्ते जगदेकमात्रे, नमो नमस्ते जगदेकपित्रे। नमो नमस्तेऽखिलक्षपतन्त्रे, नमो नमस्तेऽखिलयझक्ष्पे॥

### ऋथं

इस अखिल विश्व की एकमात्र माता तू ही है, तुमको मेरा नमस्कार है। इस अखिल विश्व का तू ही एकमात्र पिता है, तुमको मेरा नमस्कार है। हे सम्पूर्ण रूपों वाली, तुमको मेरा नमस्कार है। हे सम्पूर्ण यज्ञरूपिणी, तुमको मेरा नमस्कार है।

### स्तोत्र

- हारन् पुरिकरीटकुण्डलिवभूषितावयवशोभिनीं,
   कारणेशवरमौलिकोटिपरिकल्प्यमानपद्पीठिकाम् ।
   कालकालफिणिपाशवाणधनुरंकुशां श्रक्तणमेखलां,
   फालभूतिलकलोचनां मनिस भावयामि परदेवताम् ।
- गन्धसारघनसारचारुनवनागविद्धरसवासिनीं, सान्ध्यरागमधुराधराभरणसुन्दराननशुचिस्मिताम्। मन्थरायतिवलोचनां स्त्रमलवालचन्द्रकृतशेखरीं, इन्दिरारमणसोदरीं मनिस भावयामि परदेवताम्॥ स्मेरचारुमुखमण्डलां विमलगण्डलिनवमिणमण्डलां, हारदामपरिशोभमानकुचभारभीरुतनुमध्यमाम्। वीरगर्वहर्नुपुरां विविधकारणेशवरपीठिकां, मारवेरिसहचारिणीं मनिस भावयामि परदेवताम्॥ भूरिभारधरकुण्डलीन्द्रमणिवद्धभूवलयपीठिकां, वारिराशिमणिमेखलावलयविद्यमण्डलशरीरिणीम्।

वारिसारवहकुण्डलां गगनशेखरीं च परमात्मिकां, चारुचन्द्ररविकोचनां मनसि भावयामि परदेवताम्॥

- ४. कुण्डलिविधकोणमण्डलिविद्दारपड्दलसमुल्लसत्-पुण्डरीकमुखभेदिनीं प्रकटचण्डभानुतिडदुञ्च्वलाम्। मण्डलेन्दुपरिवाद्दितामृततरंगिणीमरुणकृषिणीं, मण्डलान्तमिणदीपिकां मनिस भावयामि परदेवलम्।
- ६. वारणाननमयूरवाहसुखदाहवारणपयोधरां, चारणादिसुरसुन्दरीचिकुरशेखरीकृतपदाम्बुजाम्। कारणाधिपनिपंचकप्रकृतिकारणप्रथममातृकां, वारणास्यसुखपारणां मनसि भावयामि परदेवताम्॥
- पद्मकान्तिपद्पाणिपल्लवपयोधराननसरोक्हां,
   पद्मरागमिखामेखलावलयनीविशोभितनितिन्वनीम्।
   पद्मसम्भवसदाशिवान्तमयपंचरत्नपद्पीठिकां,
   पद्मिनीं प्रणवक्षिणीं मनसि भावयामि परदेवताम्॥
- श्रागमप्रणविधिकाममलवर्णमंगलशरीरिणीं,
   श्रागमावयवशोमिनी द्यखिलवेदसारकृतरोखरीम्।
   मृलमन्त्रमुखमण्डलां मुदितनाद्विन्दुनवयोवनां,
   सानुकां त्रिपुरसुन्दरीं मनिस मावयामि परदेवताम्।
- कालिकातिसिरकुन्तलान्तघनभृङ्गमंगलिकातिरीतिनीति
   चृलिकाशिखरमालिकावलयमिल्लकासुरभिसीरभाम।

सम्पूर्ग विश्व का भार वहन करने वाले भगवान् आदिशेष के फ के मिणयों से खिनत पृथ्वी जिसका आसन है, सागर में प्रज्वित आं (बडवाग्नि) जिसका शरीर है, भेघ जिसके कुण्डल हैं, आकाश जिस सिर है तथा चन्द्र और सूर्य जिसके नेत्र हैं, उस परात्पर देवी को नमस्कार करता हूँ ।४।

जो गुभ्र ज्योति के दृक्ष के अन्दर त्रिकोण (मूलाधार) में निश करती है, जो षट्दल कमल (स्वाधिष्ठान) का भेदन करती है, ज मध्याह्न के सूर्य तथा चपला के समान जाज्वल्यमान है (सूर्य से ताल यहाँ अनाहत चक्र और चपला से मिणपूर चक्र है।), जिसका र पूर्ण चद्र से नि:सृत होने वाली अमृत-धारा के समान है (आज्ञा चक्र) जिसका वर्ण अरुण है तथा जो क्षितिज को प्रकाशित करने वाली मिण दीप है, उस परात्पर देवी को मैं नमस्कार करता हूं। ।।

जिसके पयोधर का दुग्ध गणेश जी तथा षडानन की तृष्णा को तृष्ट करता है, जिसके चरण-कमल को देवांगनाएं नमस्कार करती है, जे आदि माया अथवा इस मिथ्या जगत् का कारण है और जो भगवान् गणेश का मुख चुम्बन करती है, उस परात्पर देवी को मैं नमस्कार करता हूँ।६।

जिसके कर, चरण तथा मुख पदापुष्प की भाँति सुन्दर हैं, जिसके उरोज कमल की कली की भाँति सुशोभित हैं जिसकी कमर लाउ मणि की मेखला तथा सुन्दर परिधान से दीप्तमान है, जिसकी पार-पीठिका ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव हैं और प्रणय जिमका क्रव है. जम परान्य के कि

मूलमन्त्र जिसका मुखमण्डल है, नादविन्दु जिसका यौवन है, उस दिव्य माता त्रिपुरमुन्दरी की मैं नमस्कार करता हूँ । ।

जिसके भृंग के समान काले घने सुन्दर वाल वेणी में गुँथे हुए पुष्पों से सुगन्धित हो रहे हैं, जिसके सुन्दर कपोल दर्पण की भाँति चमकते हैं, जिसका वर्ण क्याम है तथा जो सम्पूर्ण विश्व पर कासन करती हैं, उस परात्पर देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हा

हे मानव ! श्री शङ्कराचार्य द्वारा रिचत इस नवरत्नमालिका का नित्य पाठ करो । यह सम्पूर्ण मनोकामनाओं को देने वाली है तथा अन्त में जन्म-मृत्यु से मुक्त करती है ।१०।

# थ्री शिवस्तोत्रम्

ξο

तोडुडैय शोवियन् (श्री ज्ञानसम्बन्ध स्वामीकृत)

#### गीत

तोडुडेंय शेवियन विडे येरियोर्
त्वेन् मदि चूडि
काडुडेंय शुडले पोडि पृशि येन्
उल्लम् कवर् कल्वन
येडुडेंय मलरान् मुनेनाट् पाणिदेत्त छफल् शेयिद
पीडुडेंय पिरमा पुरमेविय पेम्मानिवनन्ड्रे

२. मुद्रलामें इल नागमोडेन मुलेक्कोंववे पून्डु
वद्रलोडु कलनापप्पिल तेष देनतुल्लं कवर कल्वन कद्रल् केडल् उडेवार पेरियार कलल् कैयाल तोलुदेत्त पेट्रं उष द पेरिमापुरमेविय पेम्मानिवनन्ड्रे।

#### ऋर्थ

मैं उस भगवान् शिव की पूजा करता हूँ, जिसके कानों में कुण्डल हैं, जो क्वेत नन्दी पर सवार है, जिसके ललाट पर धवल चन्द्रमा शोभायमान है, जो अपने समस्त शरीर में धवल भस्म को लगाए हुए है तथा जिसने अनजानते ही मेरे हृदय को चुरा लिया है।१।

मैं उसकी सुगन्धित पुष्पों द्वारा नित्यप्रति पूजा करता हूँ, जिसने अपनी कृपा के द्वारा मुक्ते आशीर्वाद का वरदान प्रदान किया है। वहीं ईश्वर परम पुर के मन्दिर में, जिसके गुम्बज तथा दीवाल विशाल है, निवास कर रहा है। २।

#### नामावली

ओ ३म् नमः शिवाय ओ ३म् नमः शिवाय ।

६१ ब्रह्ममुरारि सुराचित लिङ्गम

#### वलोक

तस्मे नमः परमकारणकारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्ज्वलित्पिंगललोचनाय ।

# नागेन्द्रहारकृतकुरडलभूषणाय ब्रह्मोन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय॥

### ग्रर्थ

में उस भगवान् शिव को नमस्कार करता हूँ, जो सारे कारणों का परम कारण है, जिसकी आँखें पिगल वर्ण सी दीव्त तथा प्रज्वलित हैं, जिसके कृण्डल तथा हार आदि आभूषण नागेन्द्रों द्वारा निर्मित हैं, जो भगवान् ब्रद्धा तथा विष्णु को भी वर देता है, उस शिव को नगरकार है।

# गीत ( लिङ्गाप्टकम् )

त्रवामुगरिसुराचितिलिगं, निमलभासितशोभितिलिगम् । जन्मजदुःग्वविनाशकिलिगं, तत्त्रणसामि सदाशिवर्लिगम् ।१।

देवमुनिप्रवराचितिलिंगं, कामदृष्टं करुणाकरिलंगम् । रावगादृष्विनाशनिलंगं, तत्प्रणमामि सदाशिचलिंगम् ।२।

सवसुगन्धियुर्लेपितिलंगं, बुद्धिविवधेनकारणिलंगम्

सिद्धसुरासुरवन्दित्तर्लिनं, तत्प्रग्मामि सदाशिवलिंगम् ।३। कनकमहामिण्भूषितलिंगं, फिणिपतिचेष्टितशोभितलिंगम् द्त्रसुयज्ञविनाशनलिंगं, तस्त्रणमामि सदाशिवलिंगम् ।४। कुंकुमचन्द्रनलेपितलिंगं, पंकजहारसुशोभितलिंगम् संचितपापविनाशनलिंगं, तत्प्रणमामि सदाशिवर्लिंगम् ।४) देवगणार्चितसेवितर्लगं, भावैभीक्तिभिरेव च लिंगम्। दिनकरकोटिप्रभाकरर्लिगं, तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ।६। श्राप्टदलोपरिवेष्टितलिंगं, सर्वसमुद्भवकारणलिंगम् अष्टद्रिवनाशन लिगं, तत्त्रग्मामि सदाशिवलिंगम्। ७३

सुरगुरुसुरवरपूजितलिगं,

**सुरवनपुष्पसदार्चित**लिंगम्

1

परात्परं परमात्मकर्लिगं, तत्त्रग्रमामि सदाशिवर्लिगम् ।८।

लिंगाष्टकिमदं पुर्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ । शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥धा

# ऋर्थ

लिंग जो भगवान् शिव का प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु तथा देवगणों हारा पूजित है। वह निर्मल, प्रकाशमान तथा शोभित है। वह जन्म के दुःखों को नष्ट करने वाला है। मैं उस सदाशिव के लिंग को नमस्कार करता हूँ।१। उस लिंग की सेवा देवता तथा भूतगण करते हैं। वह भावपूर्ण भक्ति के द्वारा प्रसन्न होता है। उसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। मैं उस सदाशिव के लिंग को नमस्कार करता हूँ।६।

वह अष्टदल कमल पर आसीन है। वह सवों की उत्पत्ति और दृद्धि का क़ारण है। वह आठ प्रकार की दरिद्रता को नष्ट करता है। मैं उस सदाशिव के लिंग को नमस्कार करता हूँ।७।

वह लिंग देवताओं के गुरु वृहस्पति तथा श्रेष्ठ देवों डारा पूजित है। वह देवताओं के वनों से लाये हुए पुष्पों डारा पूजित है। वह परात्पर तथा परमात्मा है। मैं उस सदाशिव के लिंग को नमस्कार करता हूँ। । ।

जो कोई भी इस लिंगाष्टक का शिवलिंग के समीप पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है तथा भगवान् शिव के साथ आनन्द को प्राप्त करता है। है।

### नामावली

ओ ३म् नमः शिवाय ओ ३म् नमः शिवायः।

६२ नमामीश्रमीशाननिर्वाण्रूपम् (श्री तुलसीदासकृतं)

श्लोक

स्थानं न यानं न च विन्दुनादं रूपं न रेखा न च धातुनर्गम।

# दृश्यं न हृष्टं श्रवर्णं न श्राव्यं तस्में नभी ब्रह्म निरंजनाय॥

#### ऋर्थ

में उस निरंजन ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, जिसका न कोई स्थान है, न वाहन है, न जिसके कोई बिन्दुनाद है, न रूप है, न रेखा है, न यह धातुसमूह है। वह न तो दृश्य है, न दृष्ट है, न श्रवण है, न श्राव्य है।

#### गीत

# ( श्री रुद्राप्टकम् )

- ५. नमामीशमीशाननिर्वाणक्ष्पं, विभुं ज्यापकं ब्रह्म वेदस्वक्ष्पम्। श्रजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम्॥
- त्रिकारमोकारमृलं तुरीयं,
   गिराज्ञानगोतीतमीशं निरीशम्।
   करालं महाकालकालं कृपालं,
   गुणाकारसंसारपारं नतोऽहम्॥
  - ३. तुपाराद्रिसंकाशगोरं गभीरं, मनोमूतकोटिष्रभास्वच्छरीरम्

स्फुरनभौतिकल्लोतिनीचारुगंगा, लसत्फालवात्तेन्दु करठेमुजंगम्॥

- ४. चलत्कुर डलं शुभ्रनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकरठं दयालम्। मृगाधीशचर्माम्बरं मुराडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि॥
- ४. प्रचगर्ड प्रकृष्टं प्रगल्मं परेशं,
  श्रखण्डं भन्ने भानुकोटिप्रकाशम्।
  त्रयीश्लिनम् लनं श्लपणि,
  भनेहं भवानीपितं भावगम्यम्॥
- इ. कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सङ्जनानन्ददाता पुरारिः। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारिः॥
- जन्तीह लोके परे वा नराणाम्।
   न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं,
   प्रसीद प्रभो सर्वमृताधिवास॥

# जराजन्मदुःखोधतात्रयमानं, प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो॥

मद्राष्ट्रकिमदं प्रोक्तं, विंप्रेण हरतुष्ट्रये।
 ये पठिनत नरा भक्त्या, तेषां शम्भुः प्रसीदिति॥

# ऋर्थ

हे ईगान! में मुिकस्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्मदेवस्वरूप, जन्म रहित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनन्त ज्ञानमथ और आकाश है समान सर्वत्र व्याप्त प्रभुको प्रणाम करता हूँ ।१।

जो निराकार है, ओंकाररूप आदिकारण है, वाणी और बुद्धि व पथ से परे है, कैलाशनाथ है, पापियों के लिए कराल और भक्तों वे हेतु दयालु है, महाकाल का भी काल है, गुणों का आगार और संसा से तारने वाला है, उस भगवान् को मैं नमस्कार करता हूँ। १।

जो हिमालय के समान स्वेतवर्ण, गम्भीर और करोड़ों कामदेव है समान कान्तिमान शरीर वाला है, जिसके मस्तक पर मनोहर गंगा जं लहरा रही है, भालदेश में वालचन्द्रमा सुशोभित है और गले में सर्प की माला शोभा देती है। ३। क्रपाकटात्तधोरगीनिकद्धदुर्धरापदि, क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि॥

- ४. जटाभुजंगिपंगलस्कुरत्मखामिखिशमा, फदम्बकुंकुमद्रवप्नलिप्तिदिग्वधूमुखे। मदान्धसिन्धुरस्कुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे, मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि॥
- सहस्रतोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर प्रसूनधृलिधोरणीविध्सरांचिपीठम्ः ।
   भुजंगराजमालया निवद्धजाटजूटकः
   श्रियौ चिराय जायतां चकोरवन्ध्रशेखरः॥
- ६. ललाटचत्वरज्वलद्धनंजयस्फुलिंगभा-निपीतपंचसायकं नमिन्निलिम्पनायकम् । सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं, महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः ॥
- करालफालपहिकाधगद्धगद्धगद्धवन द्धनंजयाद्वृतीकृतप्रचएडपंचसायके ।
   धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाप्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रितर्मम॥
- नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धरस्कुर त्कुहूनिशीथिनीतमःप्रवन्धवन्धकन्धरः ।

- निलिम्पनिर्भरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः, कलानिधानवन्धुरः श्रियं जगद्धरन्धरः॥
- प्रफुल्लनीलपंकजप्रपंचकालिमप्रभा वलिन्वकण्ठकन्दलीक्रचिप्रवन्धकन्थरम् ।
   स्मरिच्छदं पुरच्छिदं भविच्छदं मखिच्छदं,
   गजिच्छदान्धकिछदं तमन्तकिछदं भजे ॥
- १०. श्रस्तर्वसर्वमंगलाकलाकदम्बमंजरी,
  रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम्।
  स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं,
  गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे।।
- ११. जयत्वद्श्रविश्रमश्रमद्भुजंगमश्वस-द्विनिगमक्रमस्कुरत्करालफालह्व्यवाट्। धिमिद्विमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदंगतुंगमंगल-ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचएडताएडवः शिवः॥
- १२. हपद्विचित्रतल्पयोर्भु जंगमौक्तिकस्रजो-गरिष्ठरत्नलोष्टयोर्सु हद्विपत्तपत्तयोः। तृणार्विन्दचतुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः, ममप्रवृक्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम॥
- १३. कदा निलिम्पनिर्मरीनिकुंजकोटरे वसन, विगुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलि वहन्।

विलोललोललोचनो ललामफाललग्नकः, शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्॥

- १४. इमं हि नित्यमेवमुक्तमुक्तमोक्तमं स्तवं, पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं, विमोचनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्॥
- १४. पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं, यः 'शम्भुपूजनपरं पठित प्रदोपे। तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तां, लद्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः॥

# ऋर्थ

जिसने जटारूपी अटवी (वन) से निकली हुई गंगा जी के गिरं हुए प्रवाहों से पवित्र किये गये गले में सर्पों की लटकती हुई विवाह माला को घारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मण्डित प्रवण्ड ताण्टा (नृत्य) किया; वह शिव हमारे कल्याण का विस्तार करे।१।

जिसका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा के चंचल तरंग-लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाट की अग्नि धक् धक् जल रही है, सिर पर बालचन्द्रमा विराजमान है, उस (भगवान् धियं में मेरा निरन्तर अनुराग हो ।२।

गिरिराजिकशोरी पार्वती के विलासकालोपयोगी गिरोभूपण रे समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिसका मन आनित्त हो र है, जिसकी निरन्तर कृपादृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगम्बर तत्त्व में मेरा मन विनोद करे 1३।

जिसके जटाजूटवर्ती सर्पों के फणों की मिणयों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशारूपिणी अंगनाओं के मुख पर के कुंकुमराग का अनुलेपन कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्य (चादर) धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उस भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे।४।

जिसकी चरणपादुकाणं इन्द्र आदि समस्त देवताओं के (प्रणाम करते समय) मस्तकवर्ती कुसुमों की घूलि से घूसरित हो रही हैं, नाग-राज (शेप) के हार में बँधी हुई जटा वाला वह भगवान् चन्द्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी सम्पत्ति का साधक हो । १।

जिसने ललाटवेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि की चिनगारियों के तेज से कामदेव को नध्ट कर डाला था, जिसे इन्द्र नमस्कार किया करते है, चन्द्रमा की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह (श्री महादेव का) उन्नत विशाल ललाट वाला जटा-जटित मस्तक हमारी सम्पत्ति का गायक हो ।६। जिसका कण्ठदेश खिले हुए नीलकमल समूह की श्यामप्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छिववाले चिह्न से सुशोभित है तथा जो कामदेव, त्रिपुर, भव (संसार), दक्षयज्ञ, हाथी, अन्धकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाला है, उसे मैं भजता हूँ। हा

जो अभिमान रहित पार्यती की कलारूप कादम्बरी के मकरन्दस्रों की बढ़ती हुई माधुरी का पान करने वाला मधुप है, तथा कामदेव त्रिपुर, भव, दक्षयज्ञ, हाथी, अन्धकासुर और यमराज का भी उच्छेद करने वाला है, उसे मैं भजता हूँ 1१०1

जिसके मस्तक पर बड़े बेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारं से जलाट की भयंकर अग्नि ऋमशः धधकती हुई फैल रही है, धिमि धिमि वजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोप के कमानुसार जिसका प्रचण्ड ताण्डव हो रहा है, उस भगवान शंकर की जय हो ।११।

पत्थर और सुन्दर विछीनों में, साँप और मुक्ता की माना में, वहु सूरुय रित्त तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, पृण अयवा कमललोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भज्ञा। १२।

सुन्दर ललाट वाले चन्द्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविनारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, भिर पर हाथ जोड़, डबडवाई हुई विह्वल आँखों से शिव-मन्त्र का उच्चारप करता हुआ मैं कब सुखी होऊँगा। १३।

जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उक्तमो तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है, और बीझ हो सुरगुरु श्रीशंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर नेता है, या विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता है; क्योंकि श्रीशिव जी का अच्छी प्रकार का चिन्तन प्राणिवर्ग के मोह का नाश करने वाला है।१४।

सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाये हुए इस शम्भुं-पूजन सम्बन्धी स्तोत्र का जो पाठ करता है, शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली सम्पत्ति देते हैं ।१५।

#### नामावली

साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य शिवोम्।

> ६४ शम्भो महादेव (श्रीत्यागराजकृतं)

# **२**लोक

प्यात्मा त्वं गिरिजा मितः परिजनाः प्राणाः शरीरं गृहं,
पूजा ते विषयोषभीगरचना निद्रा समाधिस्थितिः।
संचारः पदयोः प्रदिज्ञणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो,
यग्रहकर्म करोमि तत्तदिखलं शम्भो तवाराधनम्॥

मैं चलता हूँ, वह सारा तेरी ही परिक्रमा है। जो कुछ बोलता हूं सब तेरी स्तुति है। इस प्रकार मैं जो कुछ भी करता हूँ, वह सार तेरी ही पूजा है।

#### गीत

शम्भो महादेव,
 शंकर गिरिजारमण।

(शम्भो'''

- शम्भो महादेव, शरणागतजनरत्तक,
   श्रम्भोरुह्लोचन, पदाम्बुजभिक्त देहि। (शम्भो—)
- ३. परमद्याकर मृगधर, हर गंगाधर धरणीसुरभूषण त्यागराजवरहृदय निवास सुरवृन्दिकरीटमणिवरनीराजितपद गोपुरवास, सुन्द्रेश, गिरीश, परात्पर, भव, हर। (शन्भो")

### श्रर्थ

है शम्भो, महादेव, शंकर, पार्वतीरमण, हे शम्भो, महादेव, शरणागत लोगों के रक्षक, कमल-सोचन, मुझे अपने कमलचरणों की भक्ति दान दे।

परम दया के आघार, मृग को घारण करने वाले, हर (महाप्रमय में सब की समाप्त करने वाले), गंगाधर, त्यागराज के पियत हत्य में वास करने वाले, ब्राह्मणों के हे आयुषण, तेरे चरणों में गार देव अपने मुकुट के अनमील रत्नों से आरती करते हैं। तू वाणासुर के गोपुर में निवास करता है (परम करणा तथा भक्तों के प्रति प्रेम के कारण तू उसके घर की रक्षा करता है)। हे कैलाशवासी, परमपुरुष, संसारकष्ट को दूर करने वाले।

#### नामावली

ओ३म् नमः शिवाय औ३म् नमः शिवाय।

६४

### त्रति भीषण कटुभाषण

#### रलोक

कृपासमुद्र' सुमुखं त्रिनेत्रं, जटाधरं पावेतीवासभागम् । सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं, चिद्रम्वरेशं हृदि भावयामि ॥

### ऋर्थ

मन में उस चिदम्बरेश का स्मरण करता हूँ जो दयासाग़र है, गुन्दर है, विनयन है, जटाधारी है, जिसके पार्श्व में पार्वती है, जो सदागिव है, कह है तथा अनेकरूप है।

#### गीत

श्रितिभीपणकटुभाषणयमिकंकरपटली गृतताडनपरिपीडनमरणागमसमये ।
 उमया सह मम चेतिस यमशासन निवसन्,
 हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितम्॥

- २. श्रसदिन्द्रियविषयोद्यसुखसत्कृतसुकृतेः, परदृषगापरिमोत्तगाकृतपातकविकृतेः । शमनान्तक भवकानननिरतेभेव शरगं, हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितम्॥
- ३. विषयाभिधवितशायुधिपशितायितसुखतो, मकरायितगतिसंस्मृतिकृतसाहसविपदम्। परिमालय परिपालय परितापितमिनशं, हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम।।
- ४. दियता मम दुहिता मम जननी मम जनको, मम कल्पितमितसन्तितमरुभूमिषु निरतम्। गिरिजासख जनितासुखवसित कुरु सुखिनं, हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्।।
- ४. जिननाशन मृतिमोचन शिवपूजनिरते, श्रमितादशिवदमीदशमदमावह इति ह । गजगच्छपजिताशम विमलीकुरु सुमिति, हर शंकर शिव शंकर हर में हर दुरितम्।।
- ६. त्वियं तिष्ठिति सकलस्थितिकरुणात्मिन हृद्ये, वसुमार्गणकृपणेच्चणमनसा शिवविमुखम्। श्रकृताह्विकमसुपोपक भवतात् गिरिसुतया, हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्।

- पितरावितसुखदाविति शिशुना झतहद्यो,
   शिवया हतभयके हृदि जिनतं तव सुकृतम्।
   इति मे शिव हृद्यं भव भवतात्तव द्यया,
   हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्।
  - परणागतभरणाश्रितकरुणामृतजलघे,
     शरणं तव चरणौ शिव मम संसृतिवसतेः।
     परचिन्मय जगदामयभिषजे नितरवतात्,
     हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्।
  - ध्याविधाधिभिरतिभीतिभिरकृताधिकसुकृतं, शतकोटिपु नरकादिपु हतपातकविवशम्। मृड मामय सुकृतीभव शिवया सह कृपया, हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम्॥
- ५०. किताशन गरलाशन कमलासनविनुत, कमलापितनयनार्वितकरणाकृतिचरण । करणाकर मुनिसेवित भवसागरहरण, हर शंकर शिव शंकर हर मे हर दुरितम् ॥

मैंने अपने जीवन में दुष्ट इन्द्रिय विषय-मोग को ही पुण्य समभा, दूसरों की निन्दा की. इस प्रकार के कई पाप किये हैं। संसाररूपी कानन में ही रमता रहा हूँ। मुभे हे शंकर, अपनी शरण दे। शिव, मेरे पाप दूर कर। २।

जिस प्रकार मछुआरे के काँटे में लगे मांस के दुकड़ें को खाने व इच्छा से मछली खुद काँटे में फँस जाती है, उसी प्रकार इन्द्रियों व अनुसार मैं जन्म-मरण के चक्कर में फँस गया हूँ। हे शंकर, सर सन्तप्त रहने वाले मुक्तकों सहारा दे। हे हर मेरे पाप दूर कर। ३।

मैंने अपनी बुद्धि की कल्पना से मान लिया कि यह मेरी पतः है, बेटी है, मेरी माँ है, मेरा पिता है। उसी में फॅस गया हूँ। पावंतीरमण, मुक्ते सच्चा सुख प्रदान कर। हे हर, मेरे पाप दूः कर। ४।

जन्म-मरण का नाश करने वाले, गजासुर और कछुए को आराम देने वाले, शिव, चारों ओर भटकने वाले, संसार के युद्ध में पड़े हुए मुफ्के सन्मति दे, शिवधंगर में लगने की वृद्धि दे। हे शिवधंगर मेरे पाप दूर कर । ।।

सब का रक्षण अत्यन्त करुणापूर्वक करने वाले तेरे रहते हुए मैं धन कमाने और कृपण दृष्टि से जीने में तुक्तसे ही विमुख हो गगा हैं। कभी सत्कार्य नहीं किया। हे शंकर, पार्वती सहित तू मेरे पाप दूर कर।६।

वचों को यह विश्वास रहता है कि माता-पिता उसका भला करना चाहते हैं, करते हैं। अतः हे शिव, मैं भी यह आशा रख रहा है कि च और माँ गौरी दोनों सदा मेरे चित्त में निवास करेंगे और जन्म-मृत्यु के भय से मुक्ते मुक्त करेंगे। हे शिव मेरे पाप दूर कर 181 हे शरणागतरक्षक, आश्रितों के लिए करुणामृत का सागर, संसार में फेंसे हुए मेरे लिए तेरे चरण ही शरण हैं। तुभे प्रणाम। तू चिन्मय है, जगद्रूपी रोग का औषघ है। हे शिव मेरे पाप दूर कर । ना

कई प्रकार के भयों के कारण मैं अधिक पुण्यकर्म नहीं कर सका। भयंकर पातकों के कारण करोड़ों वर्ष तक नरक भोगता रहा हूँ। हे शिव, पार्वती सहित तू मेरी रक्षा कर, मुक्ते पुण्यवान् वना। हे हर, मेरे पाप दूर कर। ६।

है किल का नाश करने वाले, विष निगलने वाले, ब्रह्मा से प्रशंसित, तेरे करुणामय चरणों की पूजा विष्णु के नयन करते रहतें हैं। तू करुणासागर है, मृनियों से सेवित है, भवसागर को दूर करने वाला है। है शिव, तूमेरे पाप को दूर कर। १०।

### नामावली

हर हर शंकर शिव शिव शंकर। हर हर हर हर में दुरितम्॥

# वेदान्तिक गीत

६६ वसुदेवसुतं देवम् (गीता भजन)

#### गीत

वसुदेवसुतं देवं कंसचास्त्रमदेनम्।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम्॥

- श्रन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
   तस्मात्कारुण्यभावेन रत्त रत्त महेश्वर॥
- अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यु पासते।
   तेषां नित्याभियुक्तानां योगद्दोमं वहाम्यहम्॥
- मन्मना अव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर।
   मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे
- सर्वधर्मान्परित्यच्य सामेकं शरणं व्रज।
   श्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा श्रवः॥
- ६. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
  तत्र श्रीर्विजयो भृतिर्घुषा नीतिर्मतिर्मम॥
- फृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च।
   नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥

### ऋर्थ

मैं जगदगुरु श्रीकृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव जी का पृ है, देव है, कंस, चाणूर आदि राक्षसों का संहार करने वाला है, देवक को परम आनन्द देने वाला है। १।

हे परमेश्वर, मुक्ते कोई दूसरी शरण नहीं है, तू ही एकमात्र धरा है। इसलिए कुपापूर्वक मेरी रक्षा कर ।२।

जो अनन्यं भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुभे (परमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य

- श्रन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं म तस्मात्कारुण्यभावेन रच रच महे
- अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपा तेषां नित्याभियुक्तानां योगन्तेमं वहाम्यः
- ४. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां तर मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽ
- सर्वधर्मानपरित्यज्य सामेकं शरणं क्र श्रहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोन्नयिष्यामि मा श्रुचः।
- ६. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
  तत्र श्रीर्विजयो मृतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥
- कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च।
   नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥

#### श्रर्थ

मैं जगदगुरु श्रीकृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव जी का है, देव है, कंस, चाणूर आदि राक्षसों का संहार करने वाला है, देर को परम आनन्द देने वाला है। ११

हे परमेश्वर, मुक्ते कोई दूसरी शरण नहीं है, तू ही एकमात्र य है। इसलिए कृपापूर्वक मेरी रक्षा कर। २।

जो अनन्यं भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुफे (परमेश्वर व निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नि एकरूप होकर मुभमें स्थित पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त व देता हूँ 1३1

तू मुक्त (परमेश्वर) में अपना मन लगा दे, मेरा भक्त बन व मेरे लिए ही यज्ञ कर और मुक्ते ही प्रणाम कर। तू मुक्ते ही पायेग तू मेरा प्रिय है, अतः तुक्ते मैं यह बचन दे रहा हूँ।४।

ऐहिक सर्व घर्मों का त्याग कर तू एकमात्र मेरी (परमेश्वर व घरण आ। मैं तुक्ते सारे पापों से मुक्त कर दूँगा। दुःखी होने आवश्यकता नहीं । १।

जहाँ योगिराज श्रीकृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हों वहाँ सम्पर्वि विजय, समृद्धि और नीति निश्चित रूप से होंगी, यह मेरा (संजय क विचार है।६।

में श्रीकृष्ण को, वासुदेव को, देवकी पुत्र को, नन्द गोप के कुम को, गोविन्द को वार-वार प्रणाम करता हूँ ।७।

## ६७ खेलति पिगडागडे

## (श्रीसदाशिवत्रह्यो न्द्रकृतं)

#### गीत

खेलित पिरडारडे; भगवान् खेलित पिरडारडे। १. हंसः सोहं हंसः सोहं, हंसः सोहं सोहमिति। (खेलितः

२. परमात्माहं परिपृणोहं, ब्रह्में वाहं ब्रह्में ति। (खेलतिः ३. त्वक्चज्ञश्रुतिजिह्नाद्यागे, पंचविधप्राणोपः

४. शब्दस्पशंरसादिकमात्रे, सान्त्विकराजसतामस

४. बुद्धिमनश्चित्ताहंकारे, भूजलतेजोगगनसः (रं

६. परमहंसरूपेण विद्ती ब्रह्माविष्णुरुद्रादिकय (खे

## ऋर्थ

भगवान् पिण्डाण्ड में (इस व्यष्टि जगत् में) खेलता है, जीव शरीर में खेलता है।

यह कहते हुए, 'मैं हंस हूँ, मैं (परमात्मा) हंस हूँ, मैं हं वहीं हूँ', वह खेलता है। १।

यह कहते हुए खेलता है, 'मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ।' ।२।

वह पाँच प्रकार के प्राणों के धाम में, चर्म, चक्षु, श्रोम, तथा नासिका इन्द्रियों के स्थान में खेलता है।३।

वह सात्त्विक, राजस, तामस गुणों से युक्त शब्द, स्पर्ध, रस तस्मात्राओं से निर्मित जगत् में खेलता है ।४।

वह बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार से निर्मित जगत् में, पृथ्यी, अगिन, वायु तथा आकाश तत्त्वों से निर्मित जगत् में सेलता है। ११

वह परमहंसों के रूप में खेलता है, उसने ही आदि में ब्रह्मा, विष्णु तथा घद का मुजन किया था। ६।

Ę۳

चिन्ता नास्ति किल (श्रीसदाशिवब्रह्मे न्द्रकृतं)

श्लोक

श्राकाशवल्लेपविदूरगोऽहं
श्रादित्यवत्भास्यविल्ल्लेखोऽहम् ।
श्रहायविन्नित्यविनिश्चलोऽहं
श्रमभोधिवत्पारिवविजेतोऽहम् ॥

## ऋर्थ

मैं आकाश के समान प्रत्येक वस्तु से अलिप्त हूँ, आदित्य के समान स्वयंप्रकाश हूँ, मुक्ते किसी दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। पर्वत के समान निश्चल, अटल हूँ और सागर के समान असीम हूँ, मेरा कोई फूल-किनारा नहीं है।

### गीत

चिन्ता नास्ति किल तेषां, चिन्ता नास्ति किल १, शमद्मकरुणासम्पूर्णानाम्। साधुसमागमसंकीर्णानाम । (चिन्ता नास्ति…)

- २. कालत्रयजितकन्दर्भानाम् । खरिडतसर्वेन्द्रियदर्भानाम् । (चिन्ता नास्तिःःः)
- ३. परमहंसगुरुपद्चित्तानाम् । श्रह्मानन्दामृतमत्तानाम् । (चिन्ता नास्ति ...)

## श्रर्थ

उनको कोई चिन्ता नहीं, विलकुल चिन्ता नहीं है।

जो शम, दम और करुणा आदि गुणों से परिपूर्ण हैं और जो स सन्तों के समाज से घिरे हुए होते हैं 181

जिन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में वासनाओं विजय पा ली है तथा इन्द्रियों के हर प्रकार के गर्व की चूर कर दि है। २।

जिनको हमेशा परमहंस गुरुचरणों की चिन्ता लगी रहती है औं च्रह्मानन्दरूपी अमृत से मस्त रहते हैं।३।

उनके लिए चिन्ता नहीं है, विलकुल चिन्ता नहीं है।

#### नामावली

सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म । नित्यानन्द स्वरूपं ब्रह्म ।

## श्रर्थ

महा सत्य, ज्ञान तथा अनुन्त है। ब्रह्म का स्वरूप नित्यानन्द है।

६६

मानस सञ्चर रे ब्रह्मणि (श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रकृतं)

**रलोक** 

एषः स्वयंज्योतिरनन्तशक्तिः

त्र्यात्माऽप्रमेयः सकलानुभूतिः ।

यमेव विज्ञाय विमुक्तवन्धो

जयत्ययं ब्रह्मविदुत्तमोत्तमः ॥

## ऋर्थ

यह सर्वोत्तम आत्मा स्वयंप्रकाश और अनन्तशक्तिशाली है, किसी भी प्रमाण से नापा नहीं जा सकता है; परन्तु सब की अनुभूति का विषय है; जिस एक को जान लेने से यह ब्रह्मज्ञानी पुरुष सारे वन्धनों से मुक्त हो कर जन्म-मरण के चवकर से छूट जाता है।

#### गीत

मानस सञ्चर रे ब्रह्मणि, मानस सञ्चर रे।

- श्री रमणीकुचदुगं विद्दारे सेवकजनमन्दिरमन्दारे । (मानसः)
- सदिशिखिपिछालंकुतिचकुरेमद्दनीयकपोलविजितमुकुरे । (मानस''')

# परमहंसमुखचन्द्रचकोरे परिपृरितमुरलीरवाधरे । (मानस ")

## ऋर्थ

हे मन उस ब्रह्म में विचरण कर, विचरण कर।

जो श्री लक्ष्मी जी का श्रिय है, भक्तजनों की इच्छाओं को पूरा करने में मन्दार दक्ष के समान है। १।

जिसके कुन्तल मत्त मयूर के पंखों से सुशोभित हैं और जिसके मनोहर कपोलों के आगे दर्पण भी हार जाता है। २।

परमहंस-रूपी चकोर पक्षियों को चन्द्र के समान जो जीवन प्रदान करता है तथा जिसके हाथ में अनन्त स्वर लहरियों से भरी हुई मुरली है।३।

उस बहा में हे मन, सदा विचरण कर।

#### नामावली

| भ क्तवत्सल             | गोविन्द   |
|------------------------|-----------|
| भागवतप्रिय             | गोविन्द   |
| पतितपावन               | गोविन्द   |
| परमदयालो               | गोविन्द   |
| नन्दमुकुन्द            | गोविन्द   |
| नवनीतचोर               | गोविन्द   |
| वेगुविलोल              | गोविन्द   |
| विजयगोपाल<br>विजयगोपाल | ं गोविन्द |
|                        |           |

100

## तद्वेडजीवत्वं ब्रह्मािखाः (श्रीसदाशिवब्रह्मोनद्रकृतं)

## **रलोक**

श्चन्तर्ज्योतिर्वेहिर्ज्योतिः प्रत्यम्ब्योतिः परात्परः। रुयोतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिः श्चात्मरुयोतिः शिबोऽस्म्यहम्॥

## ऋर्थ

में वह शिव हूँ जो कि आन्तरिक-ज्योति, वाह्य-ज्योति, आद्य-ज्योति तथा परात्पर-ज्योति है, जो कि ज्योतियों की ज्योति, स्वयं-ज्योति तथा आत्म-ज्योति है।

#### गीत

तद्वत् जीवत्वं ब्रह्मिण, तद्वत् जीवत्वं।

- यद्वत् तोये चन्द्रद्वित्वम् यद्वनमुकुरे प्रतिविम्बत्वम् । (तद्वत् ")
- २. स्थाणी यद्वत् नररूपत्वम् । (तद्वत्ः)
- शुक्ती यद्वन् रजतमयत्वम्
   रज्जो यद्वन् फिर्णिदेहत्वम । (तद्वन् ''')

४. परमहंसगुरुणा श्रद्धयिद्या भणिता धिक्कृतमायाविद्या । (तद्वत् )

## ऋर्थ

ब्रह्म में जीवत्व वैसे ही है,

- जैसे कि जल में चन्द्रमा का प्रतिविम्व देख कर दो चन्द्रमा होने का भ्रम होना, अथवा दर्पण में मुकुर की परछाई,
- २. अथवा अन्धकार में दक्ष के ठूँठ को देख कर उसके मनुष्य होने का भ्रम, अथवा मृग-मरीचिका में जल का भ्रम,
- ३. अथवा सीपी में चांदी का भ्रम, अथवा क्षीण प्रकाश में रज्जु में सर्प भ्रम।
- ४. परमहंस गुरु के द्वारा बतलाई हुई अद्वैत विद्या माया को दूर कर देती है।

#### नामावली

अन्तज्योंतिर्वहिज्योंतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः। ज्योतिज्योंतिः स्वयंज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्।

७१

## तायागि तंदैयुमाइ (श्री रामलिंग स्वामी कृत)

#### गीत

तायागि तंदैयुमाइ, तांगुगित्र दैवम्।
 तन्नै निकरिल्लाद, तनित्तलैमे दैवम्॥

- २. वायार वाल्तुकित्र रोर्, मनत्तमन्ते दैवम्। मलरिंड येन शोन्नि मिशौ, वैत्त पेरुं दैवम्॥
- कायाद किनयागि, कलंदिनिक्कुं दैवम्।
   करणै निधि दैवं मुद्रं काट् दुविक्कुं दैवम्॥
- ४. शेयाग ऐने वलक्कूम्, दैवं महादैवम्। वित् सभैइल विलंगुणित्र, दैवं अदे दैवम्॥

## ऋर्थ

वह भगवान् है जो माँभी वनता है, पिता भी वनता है और (हमारा) सहारा भी वनता है। वह भगवान् है जो अनुपम और परम प्रमुख है। १।

वह भगवान् है जो पूर्ण हृदय से स्तुति करने वालों के हृदय में निवास करता है। वह परमेश्वर है जिसके चरण-कमल मेरे मस्तक पर हैं। २।

यह भगवान् है जो विना फुले ही फल देता है और वड़ा मधुर होता है। वह ईश्वर है जो दया-सागर है। वह ईश्वर है जो अन्त तय हगारा मार्ग-दर्शन करता और हमें अपने से मिलाता है।३।

यह भगवान् है, परमेश्वर है जो मुक्ते वच्चे की तरह ऊपर लाता है। यह भगवान् है जो ह्दय-मन्दिर में गुओभित होता है और वही एक मधा ईश्वर है। ४।

#### नामावली

एष्यत्पनहारा एन् तायुमक्षवा । पोत्तपनहारा पोन्नवत्तवा ॥

## ऋर्थ

मेरे हृदय-मन्दिर में निवास करने वाले भगवान् ! क्या तुम मेरे पिता नहीं हो ? क्या तुम मेरी माता भी नहीं हो ? क्या तुम मेरे प्रिय पिता नहीं हो ?

ডই

मज गोविन्दम् (श्रीशङ्कराचार्यकृतं)

### बलोक

नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया।
गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलद्यवर्गने।।

#### अर्थ

मैं उस अखण्ड परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो तीन गुणों वाली प्रकृति की सहायता से त्रिमूर्तियों का रूप धारण कर जगत् की सृष्टि, पालन तथा विनाश की लीला रचता है तथा जो सभी भूतों में अन्तर्यामी के रूप से आसीन है और जिसकी चाल किसी को जात नहीं।

#### गीत

भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मृदमते।
 सम्प्राप्ते सिन्निहिते काले, निह निह रत्ति डुक्टकरणे॥
 (भज…)

- २. का ते कान्ता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुत आयातः, तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः।। (भज…)
  - सत्संगत्वे निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम् ।
     निर्मोहत्वे निश्चलिच्तं, निश्चलिच्तं जीवन्सुक्तः ॥
     (भज :)
  - थ. मा कुरु धनजनयोवनगर्व, हरति निमेषात्कालः सर्वम्। मायामयमिदमखिलं हित्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा॥ (अज ")
  - ४. दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालः कीडति गच्छत्यायुस्तद्पि न मुंचत्याशावायुः॥ (भज…)
  - ६. का ते कान्ता धनगतचिन्ता, वातुल किं तव नास्ति नियन्ता। च्यामि सङ्जनसंगतिरेका, भवति भवाग्येवतर्यो नौका॥ (भजः)
  - योगरतो वा भोगरतो वा. संगरतो वा संगविद्दीनः।
     यस्य ब्रह्मिश्य रमतं चित्तं, नन्दिति नन्दिते नन्दत्येव॥
     (भज
  - पुतरि जननं पुतरि मर्गं, १० नरि जननी जठरे शयनम्।
     इह संसारे बहुतुस्तारे, कृपयापारे पाहि मुरारे॥

- रथ्याकर्पटिवरचितकन्थः, पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः।
   योगी योगनियोजितचित्तो, रमते वालोन्मत्तवदेव॥
   (भज
- २०, त्विय मिय सर्वेत्रको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यति मध्यसिहण्णुः। सर्वेस्मिन्नपि पश्यात्मानं, सर्वेत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्॥ (भज
- ११. गेयं गीतानामसहस्रं, ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्म्। नेयं सङ्जनसंगे चित्तं, देयं दीनजनाय च तित्तम्॥ (भज
- १२. गुरुचरणाम्बुजिनिर्भर्भकः, संसारादिचराद् भव मुक्तः । सेन्द्रियमानसिनयमादेवं, द्रदयसि निजहृदयस्थं देवम् ॥ (भज ")

## श्रर्थ

हे मूढ तर, गोविन्द का भजत करो, गोविन्द की धरण जाओ, गोविन्द का कीर्तन करो। मृत्युकाल के निकट आने पर यह व्याकरण सूत्र (हुकुल्करणे) तुम्हारी सहायता नहीं करेगा।१।

तुम्हारी स्त्री कौन है, तुम्हारा पुत्र कौन है ? यह संसार बड़ा ही विचित्र है, तुम किसके हो, तुम कहाँ से आये हो ? हे भाई ! इस सल का विचार तो करो ।२।

सत्संग के द्वारा अनासक्ति की प्राप्ति होती है, अनासक्ति गे मोह का निवारण होता है, मोह के नष्ट हो जाने पर चित्त द्यान्त हो जाना है तथा चित्त की शान्ति से जीवन्मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। है। धन, जन, यीवन का अभिमान न करो। काल क्षण मात्र में ही इन सवों को नष्ट कर डालता है। इन सारे मायामय विषयों का परित्याग कर ज्ञान के द्वारा ब्रह्मपद को प्राप्त करो। ४।

वारम्बार दिन, रात्रि, सायं, प्रातः, शिशिर, वसन्त का पुनरा-गमन होता रहता है; काल कीडा कर रहा है, आयु वीतती जा रही है, फिर भी आशा की शृंखला टूटती नहीं। ४।

हे नर ! स्त्री तथा धन के लिए यह चिन्ता क्यों ? क्या कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नियन्ता अथवा पथ-प्रदर्शक नहीं ? एक क्षण के लिए भी मज्जनों की संगति संसार-सागर से पार ले जाने के लिए नौका के समान है।६।

चाहे मनुष्य योग में रत हो अथवा भीग में, किसी के संग में हो अथवा संग रहित, जिसका मन ब्रह्म में ही आनन्द लेता है, एकमेव वही बास्तव में बारम्बार आनन्द लेता है। ७।

पुनः जन्म, पुन: मृत्यु तथा पुन: माता के गर्भ में पड़ना इस दुस्तर संगार में ईश्वर ही अपनी करुणा से मुक्ते पार उतारे । ।

फ.टे-पुराने कपड़े पहन कर पाप-पुण्य से विवर्णित मार्ग का अनु-गगन कर योगी गम्भीर ध्यान में मग्न होता है, शिशु के समान अथवा उन्मस मग्प्य के समान आनन्द लूटता है। है।

तुगमें, मुक्तमे तथा सर्वत्र वह एक ही विष्णु वर्तमान है; फिर भी गहिंग्गुता में रहित हो कर तुम व्यर्थ ही कोध कर रहे हो। सबों में एक ही आत्मा के दर्शन करा। भेदभान्ति का सर्वत्र परित्याग पर्मे :१०।

गुरु के चरण-कमल में अविचल भक्ति के द्वारा तुम अल्पः में ही संसार से विमुक्त हो जाओगे। इन्द्रियों तथा मन के निग्रह तुम अपने हृदय में ही ज्योति के दर्शन करोगे। १२।

### नामावली

गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविन्द जय जय।।

**6**0

## नमो आदिहरूप (श्री तुकाराम कृत)

श्लोक

्त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमे त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते

## ऋर्थ

हे देवाधिदेव ! तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा मित्र, विद्या, धन और सर्वस्व है।

## गीत

- तमो आदिरूप ओंकारस्वरूप विश्वाविय वाप श्री पारखुरंगा।
- २. तुजिया सत्ते ने तुमे गुण गाउँ तेर्गे सुखी राहूँ सर्व काल। (नमो ")

- ३. तूंचि वक्ता ज्ञानासि श्रंजन सर्व होरों जारों तुभया हाती। (नमोः )
- तुका म्हरो जेथें नाहिं मी-तूं-पर्ण स्तवाव तें कोण कोण लागी। (नमो )

ऋर्ध

आदिस्वरूप और ओंकार-रूपी हे पाण्डुरंग, हे जगत्पिता, तुभे प्रणाम ।१।

हे भगवन्, तेरी सत्ता से तेरे गुण गाऊँ और फिर सदा सुखी रहूँ ।२।

तू ही वक्ता है और ज्ञान-प्राप्ति का अंजन है। जो कुछ होता है सब तेरे हाथ में है। ३।

नुकाराम कहता हैं कि जब 'मैंपन' और 'तूपन' ही समाप्त हो गया तो कौन किसकी स्तुति करे ।४।

#### नामावली

नमो आदिच्य ऑकारस्वरूप। जय पाण्डरंगा जय पाण्डरंगा।।

ত৪

त्रादि वीज एकले (श्री तुकाराम कृत)

#### श्राक

मादिदं जगतुद्वि चतुसुंषाद्यं, यस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले। पियाति विलयं च समस्तमन्ते, हम्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनवन्धुः॥

## ऋर्थ

चतुर्मु ख ब्रह्मा आदि सारी सृष्टि जिससे उदित होती है, स संसार जिस एकसूल में अवस्थित होता है और अन्त में जिसमें सब विलीन हो जाता है, वह दीनवन्धु आज मेरे दृष्टिगोचर हो!

#### गीत

त्रादि बीज एकले बीज श्रंकुरले रोप बाढले।

- एक बीजापोटी तर कोटि कोटि
   जन्म घेंती सुमनें फलें
   कोटि जन्म घेतीं सुमनें फलें
   (श्रादि )
- २. व्यापुनि जगता तूं हि अनन्ता बहुविधरूपा घेसि घेसि परी अन्ती ब्रह्म एकले घेसि परी अन्ती ब्रह्म एकले। (आदि<sup>...</sup>)

#### ऋर्थ

प्रथमतः वहाँ केवल एक बीज था। वीज फूटा, अंकुरित हुआ और पौद्या बना। एक बीज के अन्दर करोड़ों पेड़, फूल और पन पैदा होते हैं 181

हे अनन्त, तू ही सारे जग में व्याप्त होकर अनेकानेक हुए धार करता है; परन्तु अन्त में एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। ११।

í

#### नामावली

जय हरि विट्ठल पाण्डुरंगा विट्ठल।

७४ नहिरेनहि शङ्का (श्रीसदाशिवब्रह्मेन्द्रकृतं)

## वलोक

रवेर्यथा कर्मणि सान्तिभावो, वह यैथा वायसि दाहकत्वम्। रज्जोर्यथारोपितवस्तुसंगः, तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे॥

## ऋर्थ

सूर्य जिस प्रकार प्रत्येक कार्य का साक्षी है, अग्नि जिस प्रकार लोहे के जलाने की शक्ति रखती है या रस्सी में जिस प्रकार सर्प का अग आरोपित होता है, उसी प्रकार मेरा भी सम्बन्ध इन वस्तुओं से है। वास्तव में तो में कूटस्थ और चिदातमा हूँ।

गीत

नहि,रे नहि शंका काचित् नहि रे नहि शंका।

श्रजमच्रमद्वेतमनन्तं
 ध्यायन्ति ब्रह्म परं शान्तम् ।

(नहिरे...)

२. ये त्यजन्ति बहुतरपरितापं ये भजन्ति सच्चित्सुखरूपम् । (नहि रे...)

परमहंसगुरुमिणतं गीतं
 ये पठन्ति निगमार्थसमेतम् । (निह रें)

## ऋर्थ

कोई शंका नहीं है। कुछ भी शंका नहीं है।

जो अजन्मा, अविनाशी, अद्वितीय, अनन्त, परम शान्त प्रह्म व ध्यान करते हैं, उनको कोई शंका नहीं है। १।

जो अनेकों सांसारिक सन्तापों का त्याग कर देते हैं और सत्-िवत् आनन्द-रूप ब्रह्म का भजन करते हैं, उनको कोई शंका नहीं है।२। परमहंस गुरुओं द्वारा गाये गये गीतों को, जिनमें कि सारे वेदें का अर्थ समाया हुआ है, जो गाते हैं उनको कोई शंका नहीं है।३।

## नामावली

ओं ओं ओं ओं ओं विचार! ओं ओं ओं ओं भज ओंकार!।

७इ

## मुक्ति नेरि

शंकरने शंकरने, शम्भो गंगाधरने।

मुक्ति नेरि श्रिरयाद,
 मृर्खरोडु मुयल्वेने

भक्ति नेरि श्ररिवित्तु पलविनेकल् पार्व वरणम् ।

२. चित्तमलं अरुवित् शिवभविक एने आएड यत्तन एनक्मरुलियवार आरु पेरुवार अच्चोवे॥

#### ग्रर्थ

भें मुक्ति के मार्ग को नहीं जानता था, इसलिए मूर्ख और दुष्टजनों की संगित में पड़ा था। ऐसी स्थिति में मुफे भगवान की भिक्त का मार्ग सिखाया गया। इस भिक्ति ने मेरे सारे कर्मों को उड़ा दिया। मेरे गन का सारा मैल धुल कर वह अब ईश्वरमय बन गया। भगवान ने यह सब कुछ मेरे लिए किया और मेरी रक्षा की। ऐसी छुपा और किसमें होगी? कितना अद्भुत है!

## नामावली

शकरने शकरने, शम्भो गंगाधरने।

৩৩

सर्वं ब्रह्मस्यम् (श्रीसदाशिवब्रह्मे न्द्रकृतं)

#### गीत

सर्वे ब्रह्मसयं रे रे, सर्वं ब्रह्मसयम् ।

१. किं वचनीयं किमवचनीयं, किं रचनीयं किमरचनीयम्।
(सर्वः…)

- २. किं पठनीयं किमपठनीयं, किं भजनीयं किमभजनीयम् ) (सर्व ''')
- ३. किं वोघव्यं किमबोधव्यं, किं भोक्तव्यं किमभोक्तव्यम्। (सर्व )
- ४. सर्वत्र सदा हंसध्यानं कर्तेव्यं, भो मुक्तिनिधानम्। (सर्वः...)

## ऋर्थ

सव ब्रह्म ही है, देखों सव ब्रह्म ही है।

कहने के लिए क्या है, न कहने के लिए क्या है ? करने के लिए क्या है, न करने के लिए क्या है। १।

सीखने के लिए क्या है, न सीखने के लिए क्या है ? पूजा करहे के लिए क्या है, न पूजा करने के लिए क्या है। २।

जानने के लिए क्या है, न जानने के लिए क्या है ? भोग करने के लिए क्या है, न भोग करने के लिए क्या है ।३।

व्यक्ति को सदा सर्वत्र हंस का ही व्यान करना चाहिए, यही <sup>मृह</sup> ंप्रदान करता है ।४।

#### **न**ामावली

नारायण, नारायण, नारायण, लक्ष्मी

ড¤

श्रस्थूलं-(ब्रह्म-भावना) (विवेक-चूडामणि से) (श्री शङ्कराचार्य कृत)

गीत

- १. श्रस्थूलिमत्येतदसित्तरस्य
  सिद्धं स्वतो व्योमवद्प्रतक्येम् ।
  यतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं
  जहीिह यत्स्वात्मतया गृहीतम् ।
  ब्रह्माहिमत्येव विशुद्धबुद्धः या
  विद्धि स्वमात्मानमखण्डशेषम् ॥
- २. मृत्कार्यं सकलं घटादि सततं मृत्मात्रमेवाभित-स्तद्वत्सच्जनितं सदात्मिकमदं सन्मात्रमेवाखिलम्। यस्मान्नास्ति सतः परं किमिविकालं स्त्रात्मा स्वयं तस्मान्तत्त्वमसि प्रशान्ममन्त्रः वृत्वरम्॥

- ४. यत्र भ्रान्त्या किल्पतं तद्विवेके
  तत्त्वनमात्रं नैव तस्माद्विभिन्नम्।
  स्वप्ने नष्टे स्वप्नविश्वं विचित्रं
  स्वस्माद्भिन्नं किन्नु दृष्टं प्रबोधे॥
- ६. यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचत्तुषः शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यद् श्रद्ध तत्त्वमसि भावयात्मनि
- ण्ड्भिक्सिंभिरयोगि योगिहद् नावितं न करगौर्विभावितम्
   हुद्ध-यवेद्यमनवद्यमस्ति यद्
   हहा तत्त्वमसि भावयात्मनि
- म्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं
   स्वाश्रयं च सदसद्विलचण्प्
   निष्कलं निरुपमानवद्धि यद्
   ब्रह्म तत्त्वमिस भावयात्मिन

- इ. जन्मवृद्धिपरिण्त्यपत्तय व्याधिनाशनिवहीनमञ्ययम् ।
   विश्वसृष्ट् यवनधातकारणं
   ब्रह्म तत्त्वमिस भावयात्मिन ।।
- १०, श्रस्तभेदमनपास्तलज्ञाणं
  निरतरंगजलराशिनिश्चलम् ।
  नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद्
  व्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥
- ११, एकमेव सद्नेककारणं कारणान्तरनिरासकारणम् । कार्यकारणविलद्धणं स्वयं इहा तत्त्वमसि भावयात्मनि॥
- १२. निर्विकल्पकमनल्पमत्तरं यत्त्तरात्तरिवलत्तर्णं परम् । नित्यमञ्ययसुखं निरंजनं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥
  - (३. यद्विभाति सदनेकथा भ्रमान्नामकृषगुखिकियात्मना ।
    देमवस्त्रयमविकियं सदा
    न्नहा तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥

- १४. यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलत्त्रणम् । सत्यचित्सुखमनन्तमव्यथं श्रह्म तत्त्वमसि यावयात्मिनि ॥
- १४. उक्तमर्थमिममात्मिन स्वयं भावय प्रथितयुक्तिभिर्धिया। संरायादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति॥
- १६. स्वंबोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च सैन्ये । तदाश्रय स्वात्मिन सर्वदा स्थितौ विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम् ॥
- १७. बुद्धी गुहायां सदसद्वितत्त्रग्ं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयम् । तदात्मना योऽत्र वसेद् गुहायां पुनर्ने तस्यांग गुहाप्रवेशः ॥

## ऋर्थ

'अस्यूलमनण्वह्नस्वमदीर्घम्' इत्यादि श्रुति से असत् स्यूलना गीः का निरास करने से आकाश के समान व्यापक अतवर्य चस्तु स्वाति सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मरूप से गृहीत ये देह आदि निर्ण ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और 'मैं ब्रह्म हूँ' इस युद्ध बृद्धि से अखण्ड वोधस्वरूप अपने आत्मा को जान। राष्ट्र

जिम प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही हैं, उसी प्रकार सन् से उत्पन्न हुआ यह सत्स्वरूप सम्पूर्ण जगत् सन्मात्र ही है; क्योंकि सन् से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य और स्वयम् आत्मा भी है; इसलिए जो शान्त, निर्मल और अद्वितीय परप्रह्म है वह तुम्हीं हो ।२।

जिरा प्रकार स्थप्न में निद्रा-दोप से कल्पित देश, काल, विषय और शाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जाग्रदवस्था में भी यह जगत् अपने ज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार नयोंकि ये शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शान्त, निर्मल और अद्वितीय है।३।

जिसमें कोई वस्तु अम से किल्पत होती है विचार होने पर वह तदृष ही प्रतीत होती है, उससे पृथक् नहीं। स्वप्न के नष्ट हो जाने पर जाग्रदनस्था में क्या विचित्र स्वप्नप्रपंच अपने से पृथक् दिखाबी देता है। ४। वृद्धि से अगम्य और निर्दोष है, तुम वही बहा हो-ऐसी अपने अन्तः करण में भावना करो ।७।

जो इस भ्रान्तिकल्पित जगद्रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय पर स्थित है, सत् और असत् दोनों से भिन्न है तथा जो निरवयव और उपमारहित है, तुम वही ब्रह्म हो—ऐसी अपने अन्तःकरण में भावना करो। । ।

जो जन्म, दृद्धि, परिणति, अपक्षय, व्याधि और नाश—शरीर के इन छ: विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि, पालन और विनाश का कारण है, तुम वही ब्रह्म हो—ऐसी अपने अन्तःकरण में भावना करो। १।

जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है, तरंग रहित जलरागि के समान निश्चल है तथा नित्यमुक्त और विभाग रहित है, तुम व ब्रह्म हो—ऐसी अपने अन्तःकरण में भावना करो। १०।

जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निरं का कारण है, किन्तु जो स्वयं कार्य-कारण भाव से अलग है, तुम व ब्रह्म हो—ऐसी अपने अन्तःकरण में भावना करो।११।

जो निविकल्प, महान् और अविनाशी है, क्षर (संसार) क्षे अक्षर (माया) से भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आनन्दस्वरूप और निष्कलंक है, तुम वही ब्रह्म हो—ऐसी अपने अन्त:करण में भावन करो ।१२।

जो सर्वदा सत् और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है नवारि भ्रमवश नाना नाम, रूप, गुण और विकारों के रूप में भासता हैं, तुर वही ब्रह्म हो—ऐसी अपने मन में भावना करो ।१३।

जो 'अनपर' रूप से प्रकाशमान है, पर (अव्यक्त प्रकृति) ने भी परे है, प्रत्यक्, एकरस और सबका अन्तरात्मा है तथा सन्निदा<sup>तर</sup>ः स्वरूप, अनन्त और अव्यय है; तुमं वही ब्रह्म हो — ऐसी अपने अन्तःकरण में भावना करो । १४।

इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो । इससे हस्तगत जल के समाम संशय-विपर्यय से रहित तत्त्व वोध हो जायगा । १४।

सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान, सब भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयंप्रकाशस्वरूप विजुद्ध तत्त्व को जान कर तथा उस पर सदा निर्भर और स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए सम्पूर्ण दृश्यवर्ग को उस ब्रह्म में लीन करो ।१६।

वह सत्-असत् से विलक्षण अद्वितीय सत्य परब्रह्म बुद्धिरूप गुहा में विराजमान है। जो गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है, हे वत्स! उसका फिर शरीर रूपी कन्दरा में प्रवेश नहीं होता (अर्थात् वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता)।१७।

## नामावली

ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ।

30

मनोबुद्ध बहंकारचित्तानि नाहं

(निर्वाणपट्कम्) (श्री शङ्कराचायेक्त)

वलोक

ष्ट्रांकारं निगमेमवेदामनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं, चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वातमकम्। विश्वत्राग्णपरायग्ं श्रुतिशतैः संशोच्यमानं विभुं, सत्यज्ञानमनन्तमृतिममलं शुद्धात्मकं तं भने॥

## ऋर्थ

जो निगम अर्थात् वेद के द्वारा जाना जाने वाला, वेदान्त तत्व आधार स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के कारण हा निर्मल, विश्व का विश्वात्मक अर्थात् अतिव्यापक, विश्व की रक्षा कर वाला, वेदों के द्वारा कथित, सत्यज्ञान स्वरूप, अनन्त सूर्ति, अति निर्मल, शुद्धात्मक, सर्वव्यापक विश्व है उस ओंकार का मैं हमेश व्यान करता हूँ।

#### गीत

- १. मनोबुद्ध यहं कारिवत्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च ब्राएनेत्रे। न च व्योम भूमिने तेजो न वायु-श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥
- २. न च प्राग्यसंज्ञो न पंचानिलो मे, न तोयं न मे घातवो नैव कोशः। न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥
- ३. न मे हे बरागी न में लोसमोही, महो नैव. में नैव मात्सर्यभावः।

- न धर्मी न चार्थी न कामो न मोच-श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥
- ४. न पुएयं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः। श्रहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ताः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥
- ५. न मे मृत्युरांका न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न वन्धुने मित्रं गुरुनैंव शिष्य-श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥
- ६. श्रहं निर्विकल्यो निराकारक्ष्यो, विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि। सदा मे समत्वं न मुक्तिन वन्धः, चिदानन्दरूपः शिबोऽहं शिबोऽह्म ॥

मुक्त में राग है न द्वेष, न लोभ है न मोह, न मद है न ह न अर्थ है न काम है न मोक्ष । मैं केवल चिदानन्दरूप शिव शिव हूँ ।३।

में न पुण्य न पाप, न सुख न दुःख, न मन्त्र न तीर्थ, न वेद न यज्ञ, न भोजन न भोज्य और न भोक्ता हूँ। मैं केवल चिदानन्दरूप शिव हूँ, शिव हूँ।४।

मुक्ते न मृत्यु प्राप्त होती है न शंका, न मेरे लिए जातिभेद है, न पिता है न माता और न मेरा जन्म हुआ है, मेरा न कोई वन्धु है न मित्र, न गुरु है न शिष्य। मैं केवल चिदानन्दरूप शिव हूँ, शिव हूँ।।

में भेदशून्य और निराकार रूप हूँ। सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र और सम्पूर्ण इन्द्रियों में हूँ। मुफ्तमें असंगता, मुक्ति और वन्धन भी नहीं है। मैं केवल चिदानन्दरूप शिव हूँ, शिव हूँ। ६।

#### नामावली

ओं ओं ओं ओं ओं विचार। ओं ओं ओं ओं भज ओंकार॥

#### मंगल गान

50

शंकराय मंगलम्

#### गीत

१. शंकराय शंकराय शंकराय मंगलम्। शंकरीमनोद्दराय शाश्वताय मंगलम्॥

- २. गजाननाय संगलं षडाननाय संगलम् । सनातनाय संगलं सदाशिवाय संगलम् ॥
  - सीतारामाय मंगलं राधाकुब्लाय मंगलम् ।
     श्रांजनेयाय मंगलं दत्तात्रेयाय मंगलम् ।।
  - ४. शिवानन्दाय मंगलं सद्गुरुभ्यो मंगलम् । सर्वनामरूपसर्वेश्वराय मंगलम् ॥

## ऋर्थ

- शंकर भगवाम् का, पार्वतीत्रिय का, शाश्वत पुरुष का मंगल हो !
- गणेश जी का, स्वामिकातिक का, सनातन पुरुष का तथा मदाशिय का मंगल हो !
- श्र. सीता और राम का, राधा और कृष्ण का, हनुमान जी का तथा दत्तात्रिय का मंगल हो !
- ४. शिवानन्द का, मद्गुरु का तथा सर्वेनामरूपमय सर्वेश्वर का मंगल हो !

## शान्ति मन्त्र

**5**8

## श्रों त्र्यम्बकं यजामहे

 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धि पृष्टिवर्द्धनम् उर्वाहकमिव बन्धनान्मृत्योमुं त्तीय मामृतात्

## ऋर्थ

हम त्रिनेत्रधारी भगवाम् शिव की पूजा करते हैं, जो सुगान्धमय हैं तथा जो समस्त भूतों को पृष्टि प्रदान करते हैं। जिस तरह ककड़ी अपनी लता के वन्धन से मुक्त हो जाती है उसी तरह वह मुसे अमृतत्व की प्राप्ति के लिए मृत्यु के पाश से मुक्त करें!

ॐ सर्वषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिभवतु ।
 सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु ॥

## श्रर्थ

सवों के लिए स्वस्ति अथवा समृद्धि हो, सवों के लिए शानित हो, सभी पूर्णता प्राप्त करें, सवों का मंगल हो !

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत॥

सभी सुखी हों, सभी रोगों से मुक्त हों, सभी सुख का दर्शन व किसी को भी दुःख न प्राप्त हो !

 ४. ॐ श्रसतो मा सद्गमय । तमसो मा उयोतिर्गमर मृत्योमा श्रमृतं गमय ।

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्द्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ अ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

## ऋर्ध

मुभी अरात्य से सत्य की ओर ले चल। अन्धकार से प्रकार ओर ले चल। मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल।

वह (त्रह्म) पूर्ण है। यह (विश्व) भी पूर्ण है। पूर्ण (ब्रह् पूर्ण (संसार) निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

## सर्वे ब्रह्मापंग्रम्

दर

कायेन वाचा मनसेरिद्रयैर्वा

रलोक

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध-यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।

# करोमि यद्यत् सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयामि॥

## ऋर्थ

मैं अपने शरीर से, वाणी से, मन से, इन्द्रियों से, बुढ़ि से या आत्मा से अथवा प्रकृति के स्वभाव से जो कुछ करता हूँ, वह सव परमात्म-स्वरूप नारायण को समर्पण करता हूँ।

ओं शान्ति: शान्ति: शान्ति:

#### भारत माता

**二**३

जय भारत माता (श्री स्वामी विद्यानन्द कृत)

#### गीत

- जय जय जय जय भारत माता।
   जय विजयीभव श्री जगन्माता॥
- २. जय जय जय जय हे मम माता। जय विजयीभव श्री जगन्माता॥
- ३. सत्यरूपिगी भारत माता। जय विजयीभव श्री जगनमाता॥

- ४. ज्ञानकृपिणी भारत माता। जय जय जय जय हे मम माता।।
- ४. त्रानन्दरूपिणी भारत माता। जय विजयीभव हे मम माता॥
- शक्तिदायिनी भारत भाता।
   जय जय जय जय हे मम माता।
- भृक्तिदायिनी भारत माता।
   जय विजयीभव श्री जगन्माता।
- न. मक्तिदायिनी भारत माता। जय जय जय जय हे मम माता।।
- इ. ज्ञानदायिनी भारत माता।जय विजयीभव श्री जगन्माता।
- १०. शान्तिदायिनी भारत भाता। जय जय जय जय हे मम माता॥
- ११. सर्वदायिनी भारत माता।
  जय विजयीभव श्री जगन्माता॥
- १२. सिंचदानन्दस्वरूपिणी माता।
  जय विजयीभव भारत माता॥

## भावार्थ

पारमाधिक दृष्टि से भगवान् नाम, रूप और गुणों से रहित है; किन्तु हमारी सीमित मानव बुद्धि के लिए ऐसा भगवान् सहज वोध-गम्य नहीं है। अतः हम पर अनुकम्पा कर भगवान् अनेक नाम, रूप घारण करता है। इन अनेकों नामों में से 'मां' का नाम ही हमारे लिए सर्वाधिक सुगम और सुपरिचित है। भगवान् माँ का रूप धारण कर हमारा हाथ पकड़ कर हमें उच्चतम शिखर पर पहुँचां दिता है। यही हमारी भारत माता, जगन्माता, आनन्दरूपणी, ज्ञानस्वरूपणी, सत्यस्वरूपणी, शक्तिदायिनी, मुक्तिदायिनी, शान्तिदायिनी और सर्व-दायिनी है। इस गीत में उसी भारत माता के विजय की कामना की गयी है।

